

# संयक्त प्रांत की पहाडी

# यात्राएँ

[ सादे ६० चित्र रंगीन ६ चित्र ] तेसक

माहित्यर स श्रील दमानारायण टंडन 'प्रेमी' एम्० ए० भाग्य का निधान, सहप्रवेश, हृदय-ध्वनि, दुलारे-दोहावली-समीना, श्रंत्यान्तरी-प्रकाश, संयुक्त प्रांत के वीर्थ-स्थान, रचना-बोध, मातृ-भाषा के पुजारी श्रादि के रचयिता और भृतपूर्व सहायक संपादक 'प्रजी-हितेषी' (मासिक), भूत-पूर्व संपादक 'प्रकाश' (मासिक)

> मिजने का पता— गंगा-ग्रंथागान ३६, लादृश रोड लखनऊ द्वितीय संस्करण

- -- : 1 B k: ----

संजिद्ध है। ] संव २००१ विक

[सादी राप्र

#### HUNTER

## श्रीदुबारेलाल बज्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय लखनऊ

### अन्य प्राप्तिस्थान---

- १. दिल्ली--दिल्ली-गंगा-अंथागार, क्लेंबालाँ
- २. प्रयाग-प्रयाग-गंगा-प्रथागार, गोविद-भवन, शिवचरणलाल रोड
- ३. काशी--काशी-गंगा-प्रथागार, मच्छोदरी-पार्क
- ४. पटना-पटना-गंगा-ग्रंथागार, महुत्रा-होली

<sub>मुद्रक</sub> श्रीदुकारेखाल व्यञ्ज्येक्ष गंगा-फाइनमाटी-प्रेस **लस्तनऊ** 

# समाजीया



पूज्य पिता स्वर्गीय लाला सरजूप्रसादजी टंडन
को श्रद्धा तथा भक्ति-पूर्वक सादर समर्पित
लच्मीनारायण टंडन 'प्रेमी'

[ जन्म संवत् १६३० ] [ स्वर्गवास संवत् १६६० ] [ जिनके माथ लेखक को बहिकाश्रम तथा भारत के श्रन्थ तीथ-स्थानों पर जाने का सीभाग्य प्राप्त हुआ ]

## परिचय

हिंदी-साहित्य में विवरणात्मक ग्रंथों की बहुत कभी है। कारण कदाचित् यह रहा है कि हिंदी-भाषी साहित्यिक कृष-मंड्रक वने फल्पनात्मक संसार की सेर करने में रहे, श्रोर यात्रा करना ज्यापारियों अथवा गृहस्थाश्रम से विरक्त अपद बृढ़ों के हिस्से में रहा। साहित्यिक भक्ति-मार्गी और श्रंगारी कविता अथवा आध्यात्मक विषयों की लोज करते रहे। उन्हें विवरणात्मक विषयों पर लिखने की श्रोर न रुचि हुई, श्रोर न उसके लिये उन्हें आवश्यक अनुभव श्राप्त हुआ। जिन्होंने यात्राएँ कीं, उनमें अपने अनुभव और आनंद को कलमबंद करने की योग्यता न थी। यों हिंदी-साहित्य के विवरणात्मक श्रंग का सैक्डों वर्ष तक पर्याप्त पोषण न हो पका।

श्राप्तिक काल में श्राने-जाने की सुविधाओं के बहने के कारण साहित्यकों को मैर करने का मोका मिला। परंतु हिंदी में समुचित विवरणात्मक साहित्य न होने के कारण मुंदर हंग से यात्रा-विवरण के नम्ने उनके सामने वात्यकाल में नहीं श्राए। इस कारण यदि उनमें से कुछ विद्वान् विवरणात्मक साहित्य की स्थित कर संक, तो श्रारेज़ी-साहित्य के परिषुट्ट विवरणात्मक श्रां के हंग पर ही। यो तो सारतवर्ष यात्रियों का स्वर्ग है। कोई ऐसा भाग नहीं, जिस पर प्रकृति ने नैसर्गिक चित्र श्रंकित न किए हों। परंतु कश्मीर के नंगा पर्वत से भूटान के चुमलहाटी तक हिमालय के वन्नःस्थल पर के दृश्य तो श्रनुपम ही हैं। संयुक्त प्रांत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, इसिंबिये

इस प्रांत के श्रंतर्गत हिमालय का जो भाग है, उसके साथ प्राकृतिक सींदर्थ के श्रतिहिक्त एंतिहासिक शोर माहिन्यिक महत्त्व की सुगंध है। प्राचीन काल में उत्तराखंड ही भारतीय श्रायों की विश्रांति-भृमिरहा है। यमुना स यस्यू तक के मैदान पर भारतीय श्रायं-संस्कृति के केंद्रित होने के कारण संयुक्त प्रांत के दक्षिण विंध्य पठार के कुछ भागों की भी एंतिहासिक महत्त्व मिल गया है। इस प्रकार एक ऐसे ग्रंथ की श्रावश्यकता थी, जिसमें संयुक्त प्रांत के उत्तराय श्रीर दिख्णीय पहाडी भागों के दर्शनीय रथानों का सनोरंजक वर्णन हो।

प्रस्तुत पुरतक इस आवश्यकता को पूर्णक्षेण पूरा करती है। सम्मानारायणजी टंडन हिंदी और यंगरेज़ी के तिहान् ही नहीं हिंदी के होनहार किय और अध्यापक भी हैं। सबसे बडी बात यह है कि आप परले दर्जे के धुमक्कड हैं। जो कुछ आपने लिखा है, वह आपकं अनुभव की चीज़ है। जिन-जिन पहाड़ी रथानों का आपने वर्णन किया है, उन सबकी आपने मैर की है, उन्हें कलाकार की हिट से दंखा है, उनके फ्रांटो लीचे हैं। मतलब यह, जिस विधय पर आपने लिखा है, उसके आप पूरे अभिकारी हैं।

खेद है कि चिकना काग़ज न नगने क कारण पुरतक में छुपे चित्र यथेष्ट आफ और चित्ताकर्षक नहीं हैं। परंतु इस कमी के होते हुए भी पुस्तक नयथुक विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा धार्मिक गृहस्थों के लिये पहनीय है। जो सैर करना चाहते हों, उनके काम की तो यह पुस्तक है हां, जो पहाड़ी तीर्थों की यात्रा करना चाहते हों, उनके लिये भी यह बड़े काम की है।

टंडनजी कुछ समय से रोग-यन्त हैं, परंतु ईश्वर की अनुकंपा से आपका उत्पाह वही हैं, जो आपको लेंगोटी पर फाग खेलकर सारत के तीथों नथा अन्य दर्शनीय स्थानों की सैर कराता रहा। यह पुस्तक उस समय छुप रही हैं, जब आपको पलंग पर पढ़े रहने की आज्ञा है। ऐसी दशा में यदि कोई भूलें रह नई हों, तो वे चम्य हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ग्राप शीव्र स्वस्थ होकर अपनी कैरों का मिलसिला शुरू कर दें। त्रापसे हिंदी-साहित्य को बहुत कुछ ग्राशा है।

कालीचरण-हाईस्कूल, लखनऊ ) कालिदास कप्र २० दिसंबर, ११४३ ) हेडमास्टर )

## दो शब्द

'बालक पर माता-पिता का प्रभाव प्रत्यक्त और परोक्त, दोनी हपों से पडता है'। इस सत्य अनभव का मैं प्रत्यन्त उदाहरणा हैं। मेरे पुज्य पिता म्बर्गीय लाला सरयप्रमादजी टंडन धार्मिक प्रकृति के, शांत और भक्त पुरुष थे, जिनका अधिकतर समय पूजा-पाठ और तीर्ध-यात्राओं में व्यतीत हुआ। मुफ्ते उनके साथ तीर्थ-स्थानों में किशोरावस्था ही से जाने का सौमाग्य और अवसर प्राप्त होता रहा । मेरे शिश-हृदय पर उन यात्राओं का जो प्रभाव पड़ा, बंह श्रमिट हैं । धुमक्कड़ी स्वभाव होने के साथ ही तीर्थ-स्थानों में जाने की सतत इच्छा मुक्तमें जायत् हो गई। प्रकृति के प्रति जो खटूट प्रेम मेरे हृदय में है, वह भी मेरे पिताजी ही की देन है। अस्तु, में अवसर मिलने पर घर के बाहर निकल ही जाया करता हूँ। भिन्न-भिन्न ग्रवसरों पर मैं भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमने गया। मेरा स्वभाव है कि. किसी नवीन स्थान पर जाने के पूर्व मैं वहाँ के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता हैं, जिससे मुविधा-पूर्वक और एक विशेष कम से वहाँ धूमने का आनंद ले सकूँ। किंतु हिंदी-संसार में अभी यात्रा संबंधी साहित्य की बहुत कमी है। जिस प्रकार मुफ्ते ऐसी पुस्तकें मिलने में कठिनाइयाँ पड़ीं, जो पथ-प्रदर्शक का काम देतीं, उसी प्रकार खन्य यात्रा-प्रेमियों को भी पड़ती होंगी। पत्र-पत्रिकाओं में बद्रिकाश्रम आदि की यात्राओं पर छोटे-छोटे लेख तो निकलते ही रहते हैं, पुस्तकें भी लिखी गई हैं, किंतु मस्री, वैनीताल आदि पर कोई भी मुदर पुस्तक हिंदी में मुफे नहीं दिखाई दी। समय समय पर मेरे याजा-संबंधी लेख छ न्ते रहे हैं। मैंने सोचा, यदि ये लेख पुस्तक-ह्य में छपना दिए जायँ, तो मनोरंजन के खतिरिक्त कदाचित थोंड़ी-बहुत मुविधा भी याजियों को दे सकें, और पाठकों के हदय में संगव है, याजा करने की इच्छा भी जामत् कर सकें। बस, इसी उद्देश्य से यह पुस्तक नैयार की गई है। वस्तुतः भिज्ञ-भिज्ञ समय में छपे हुए ५२ लेखों का संग्रह है। यदि इसके द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सकी, तो मैं श्रयना परिश्रम सफल समस्गा।

हिंदी-साहित्य में इस प्रकार का कोई भी ग्रंथ नहीं। यह मेरा प्रथम प्रयास है। यह कोई साहित्य-दृष्टि से लिखी हुई पुस्तक नहीं है। यह तो एक प्रकार से आप-बीती मुखद घटनाओं का वर्णन है। अतः भूगोल तथा इतिहास की दृष्टि से इन्धें स्थानों का वर्णन नहीं किया गया है। यह विवरणात्मक ग्रंथ यदि पूर्ण न कहा जाय, तो असत्य न होगा, क्योंकि स्थानों का वर्णन अपने ही अनुभव के आधार पर हुआ है, किसी ग्रंथ-विशेष की सहायता लेकर नहीं।

में अप्यापक हूँ, और अप्यापक को समयासाव से अधिक अर्थाभाव का अप्र होता है। गरा विचार तो था कि यदि समय और उपए का प्रबंध कर सकूँ, या कभी कर सका, तो प्रे हिमालय पर ही एक पुरतक लिखूँ। अभी तो यह ग्रग्-मरीचिका ही है, क्योंकि हिमालय के बहुत-से सुगम स्थानों पर ही में नहीं पहुँच सका, दुर्गम स्थानों की तो बात ही जाने दीजिए। यात्रा करने के अतिरिक्त सुभे विदेशी तथा देशा लेखकों के काफी प्रंथ पहना पहुँगे। कुछ प्रंथ तो मैंने पह भी हैं, और मिष्य में पहने की इच्छा भी है—कैलास और कारमीर जाने के भी मंस्य में हर साल बाँधकर रह जाता हैं, किंतु आशा पर मनुष्य का जीवन निर्मर है, और में भी मनुष्य हूँ।

'यात्रा' स्वयं एक कठिन विषय चौर अध्ययन है। तो भी युक्त आंत में जन्म होने के कारण मैं इसे थोड़ा-बहुत समफ सका हूँ। संयुक्त

श्रंत का अधिकतर साग मैदानी है, केवल उत्तरी-पश्चिमी भाग पहांकी हैं। मेरठ-किएकरी के पाँच जिलों में केवल देहराइन ही पहाड़ी भाग है। इस जिले में चकरीता, कानुसी, मसुरी, लंडोर और देहराइन आदि नगर हैं। टेहरी देशी रियासत है, और इसमें यमुनोर्त्तरी ( ६,६०० फ़ीट ), टेहरी, गंगोत्तरी ( २०,०३० फीट ), देवप्रथाम श्रादि नगर हैं । कमायें-कमिश्तरी के तीनो ज़िले पहाड़ी हैं । ( १ ) ज़िला गढ़वाल में केदारनाथ, बढ़गैनाथ, गुप्त काशी, खप्रयाग, ंश्रीनगर, पीश्री, लेंसडोन, कर्णाप्रयाग, नंदप्रयाग, नंदबंट, नंदादेवी (२५.६४० फीट), दुनागिरि, जोशीमठ (६,५०७ फीट), त्रिशृत, रामगढ़ आदि हैं। (२) ज़िला अल्मोड़ा में मीलम (११,१५० फीट), बागेश्वर (३,१६६ फीट), बैजनाथ, द्वाराहाट, रानीखेत ( ४,६५० फीट ), हवालवारा, श्रातमोड़ा ( ४,४६४ फीट ), चंपावत, विथौरागढ़ विडारी बादि स्थान हैं। (३) ज़िला नैनीताल में काशीपर, रामनगर. काठगोदाम, हलद्वानी, ललकुत्राँ त्यादि हैं। श्रों नी सभी स्थान दर्शनीय हैं, और सभी कहीं यात्री खाते-जाते रहते हैं, किंतु प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं स्थानों का वर्णन है. जहाँ व्यधिक यात्री अतिवर्ष धर्म-भाव से स्वास्थ्य के विचार से या सैर-सपाटे और मनोविनोद के लिये जाते हैं। दिवाण में (संयक्त प्रांत के) बनारस-कमिश्नरी के पाँच ज़िलों में केवल ज़िला मिर्ज़ापुर ही पहाड़ी है, जिसके श्रंतर्गत चुनार, विन्याचल और मिर्ज़ापुर खादि हैं। मंयुक्त प्रांत के पठारी प्रदेश का मध्य और पश्चिमी भाग व देलखंड कहलाता है। दिल्ला में विच्याचल और कैमूर पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई हैं, और उत्तर में नंदादेवी, गंगोत्तरी, यमनोत्तरी आदि की हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ। देहराइन-जिले की ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं. जो पर्वतीय भाग का दिल्ली छोर है, और जो समुद्र-तट से २,००० फीट से ऊँची नहीं हैं। इन्हीं गाड़ियों की असंबद्ध अंगियाँ महकी से हरिद्वार तक फैली हुई हैं, और

इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों के बाद देहराइन की उपस्यक्षाएँ है, जिनके एक प्योर शिवालिक प्रार इसरी प्योर हिमिगिरि की उच्च श्रेरिएयों हैं। देहराइन से पर्वतीय खंड उच्चतर से उच्चतम होते गए हैं – ते ज़ी से। देहराइन चारों खोर पहाड़ियों से विरा लगता है। देहराइन से मस्री पहुँचती-पहुंचते हम लोग एकडम दो-ढाई हज़ार फीट से चाठ-दस हज़ार फीट की उँचाई पर पहुँच जाते हैं। बहुती हुई ठंडक, बदलती हुई वनस्पति तथा शीतकाल के देवदार चादि के युच्च इस बात की साची देते हैं। इस चोर की दुनिया ही चौर है। निवासियों का स्पर्ंग, कद, व्यापार, पेशो, स्वभाव, रीति-रिवाज, रहन सहन च्यादि सभी मंदान के निवासियों से भिज्ञ हैं। जिस पुरुष ने कभी पर्वतीय प्रदेश की सेर नहीं की, वह यह सम्मा ही नहीं सकता।

हिमालय का डाल उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की खोग है, जिसका प्रमाण युक्त प्रांत की बहती हुई निदयाँ हैं। उत्तर में १६,००० वर्गमील पहाड़ी भाग है, दक्षिण में पठारी भाग है। विध्याचल की निचली पहाड़ियों खीर पठारी भूमि में साहियाँ तथा गर्म पठारी भाग के छोटे बुक्त हैं।

हिमालय पर्वत तीन श्रेशियों में विभाजित किया जा सकता है— हिमालय का निचला मैदान की चोर का टालू भाग, जो शिवालिक पहाड़ियाँ कहलाता है, पहला भाग है। पहले भाग के ऊपर का वह भाग, जो चने चुन्नों से ढका है, चौर जहाँ कुछ सुविधा-पूर्वक लोग यात्रा करते हैं, दूसरा भाग है। तोसरा भाग वह है, जिसमें बदरीनाथ, नंदादेवी चादि हिमान्छ।दित पर्वत-शृंग हैं।

पूरे संयुक्त प्रांत के विषय में मुक्के कुछ नहीं कहना है। केवल पर्वतीय भाग के विषय में मैंने कहा। संयुक्त प्रांत की नदियों और पर्वतीं का एक नक्ष्मा प्रारंभ में दिया है।

में मुघा-संपादक श्रीपं० दुलारेलालची का श्रतुग्रहीत हूं, जिल्होंने इस पुस्तक के लिये ब्लॉक दे दिए—केवल उन्हीं फ्रोटो के नहीं, जो मैंने धपने लेखों के साथ 'सुधा' और 'वाल-विनोद' में छपने के समय दिए थे, वरन वे ब्लॉक भी देने की कृपा की, जो उनकी पत्रिका में अन्य लेखों के साथ थे, जो कई वर्ष पूर्व उनकी 'सुधा' में निकल चुके थे।

लड़ाई का समय है—काराज़ की महँगी तो है ही, रुपथा खर्चन पर भी किस कठिनता से काराज़ मिलाना है, यह बिहान पाठकों को मली माँति ज्ञात है। तो भी श्रीभागवजी ने ऐसे समय में पुस्तक छापकर अपने अट्ट साहित्य-जेम का परिचय दिया है—यों तो व्यक्तिगत रूप से उनकी कृपा सदय मेरे ऊपर रहती ही है। आर्ट पेपर न मिल सकते में ब्लॉक के फोटो साफ नहीं आ सके हैं, इसके लिये पाठकगण ज्ञमा

पुस्तक के संबंध में एक बात और कहना है। में पुस्तक का नाम 'संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ एवं तीर्थ-स्थान' रखना चाहता था, किंतु बलांक बनने में बहुत खर्च पड़ता हैं, इससे 'तीर्थ-स्थान'वाला भाग इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। किंतु बहुत शीव्र ही पं० दुलारेलालजी भार्यव ध्यापके सामने 'संयुक्त प्रांत के तीर्थ-स्थान'-शीर्षक दूसरी पुस्तक उपस्थित करेंगे।

श्रंत में में अपने मित्रवर श्रीप्रमनारायगाजी टंडन एम्॰ ए॰, साहित्यरत श्रीर पंडित श्रीदत्तजी अवस्थी का आभारी हूँ, जो इस मेरी रोग की दशा में इस पुरतक के संबंध में मेरी काफी सहायता करते रहें हैं। शुवाली-मैनीटीरियम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्रीवाई॰ जां॰ श्रीखंडें बी॰ एस्-सी॰, एम्॰ बी॰, बी॰ एस्॰, टी॰ डी॰ डी॰ ( वेल्स ) ने छपा करके अपने अस्पताल के ६ ब्लॉक्स दिए। अतः उनका भी अनुगृहीत हूँ। मेरी पुस्तक की भूमिका श्रीयुत कालिदासजी कपूर ने लिखकर मेरा श्रीत्साइन किया है। उनके पितृन्तुल्य स्नेह से में सदा सिंचित हुआ हूँ, अतः धन्यवाद देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें तो ऐसे ही न-जाने कितने कष्ट दूँगा।

इस पुस्तक में आए, हुए स्थानों के विषय में यदि कुछ और बार्ते पाठकगण मुक्ते बताएँगे, तो मैं उनका भी अनुएहीत होऊँगा।

'प्रेमी'-कुटीर, पंजाबी टोला, लखनऊ } (जन्माष्ट्रमी) गुधवार, संवत १६६६

## द्वितीय संस्करण पर वक्तव्य

#### (कृतज्ञता-प्रकाश)

दो महीने से भी कम में प्रथम संस्करण विक जायगा, और इतनी जल्दी द्वितीय संस्करण निकलेगा, इसकी तो मुक्ते आशा भी न थी। मैं हिंदी-पाठकों का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को अपनाकर मेरा उत्साह बढ़ाया। मैं उन विद्वान, सहदय पाठकों का भी आमारी हूँ, जिन्होंने अपनी सम्मतियाँ मेजने की कृपा की है तथा करेंगे।

नैनीताल ४-४-१६४४ है जन्मीनारावण टंडन 'प्रेमी'

# मंयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ



वर्मे वि

(लेखक)

|            | मृष्ठ                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>?</b> . | हरिद्वार—(चंडीदेवी, ज्वालापुर, कनखल, भीमगोड़ा,      |
|            | सत्यनारार्थिण, ह्वीकेश, लदमण - मृला, स्वर्गाश्रम,   |
|            | गरुड़-चट्टी ) २१-४६                                 |
| ₹.         | हरिद्वार से यमुनोत्तरी-( देवप्रयाग, टेहरी, महादेव   |
|            | सैए, नईमोहन, भिवडयाना, धरासू, राखागाँव ) *** ४७-६२  |
| ₹.         | यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी-(उत्तरकाशी, भटवारी,         |
|            | गंगाराणी, हरसिल, धराली, भैरव-घाटी, गोमुखी           |
|            | घारा ) ६३-७२                                        |
| 8.         | गंगोत्तरी से केदारनाथ-( बूढ़ा केदार, भैरव-चर्टी     |
|            | धुत्तृ या गुत्तु, त्रियुगीनारायण, सोनप्रयाग, सिरकटा |
|            | गगोश, गौरी-कुंड, चीरपटिया) ७३-७=                    |
| y          | फेदारनाथ से बदरीनाथ-( गुप्त काशी, ऊषीमठ,            |
|            | तुंगनाथ, चामोली, जोशीमठ, विध्गुप्रयाग, पाइंकेश्वर,  |
|            | हतुमान, कुबेरशिला, बसुधारा, नंदप्रयाग, कर्याप्रयाग, |
|            | रानीयारा, श्रीनगर या शिवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, खगस्य- |
|            | चही, शिवानंदी) ७६-६२                                |
| 8.         | देहरादून—( गुच्छू-पानी, चकराता, देववन ) " ६२-१००    |
|            | मसूरी—(कॅपटी-फोल, यमुनाबिज, राजपुर,                 |
| ٠.         | सहस्रथारा ) १०६-१३६                                 |
| Street,    | नैनीताल (काठगोदाम, भुवाली, भीमताल, सातताल,          |
| and "      | नौकुचियाताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, हलद्वानी ) १४१-१६६ |
| 9          | श्रहमोड़ा से पिंडारी - ग्लेशियर-५ (रानीबेत,         |
| ٠.         | वागेश्वर, जागेश्वर, वैजनाथ, वृत्तागिरि ) " १७१-१=६  |
|            | Minchel Minchell Louiside Stande 1                  |

|     | प्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ₹o. | विध्याचल ऋार टाँडा-फॉल—( गोपीगंज, चीलर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|     | र्गाव, मिज़पुर, बिटहम-फ्रॉल, कोटबा, घोंधरील,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|     | रॉबर्ट् सगंज, विजयगढ़, चील ) " १=७-१६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ì |
| 28. | चुनारगढ् २०१-२०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |
| १२. | चित्रकृट(कामनानाथ, कोटतीर्थ, देवांगना, सीता-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|     | रसोई, हनुमान्-धारा, जानकी-कुट, स्फटिकशिला,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|     | अनमुङ्या, गुप्त गोदावरी, भरत-कृग, विराध-कुंड,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|     | अमरावती, डौरागाँव, शरभंगा, राजापुर ) २२१-२३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ď |
| १३. | BEBE 23:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 |
|     | ( श्र ) लंढीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|     | ( श्रा ) लेंसडौन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|     | (इ) चकराता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|     | * spinotempoleum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parkitalum-parki |   |

# चित्र-सूची

|                                                                   | 4 4 4 4 | 15 00                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <ol> <li>पूज्य पिता स्वर्गीय</li> <li>लाला सरज्ञपसादजी</li> </ol> |         | <ol> <li>थुरकुल के छात्र</li> <li>व्यायाम कर रहे हैं</li> </ol> | ર્દ   |
| ंटंडन                                                             | ٠ ६     | ६. छात्रों का व्यायाम-                                          |       |
| २, साहित्यरत्न लद्दमी-                                            | •       | प्रदर्शन                                                        | 3,0   |
| नारायमा टंडन 'प्रेमी'                                             |         | ७. गुरुकुल के विद्यार्थी                                        |       |
| एम्॰ ए॰                                                           | 9 5     | े बेंड बजा रहे हैं                                              | કું,વ |
| ३. संयुक्त प्रांत का ( प्राकृ-                                    |         | <ul> <li>हरिद्वार में चंडीदेवी</li> </ul>                       |       |
| तिक) नक्सां                                                       | 33      | का मंदिर                                                        | ₹Ę    |
| ८. हरि नी पेड़ी                                                   | 38      | ६. लच्मगा-भूले का पुल                                           | 83    |
|                                                                   |         |                                                                 |       |

| Aa                             |                            | রয়         |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| १०. स्वर्गाश्रम का दृश्य ४३    | २७. लंढीर-बाज़ार, मसूरी    | १२२         |
| ११. हषीकेश में भरतजी           | २ = . मसूरी का नरक         | 923         |
| का शिखरदार मंदिर ४४            | २६. कैमिल्स बैक रोड        | 983         |
| १२. हृषीकेश में श्रीराम-       | ३०. शीतकाल में स्केंडल     |             |
| जानकी का मंदिर ४५              | प्वाइंट                    | १२४         |
| १३. यात्रा-मार्ग का नक्ष्या ५१ | ३१. हैपीवैली श्रीर शार्ली- |             |
| १४. धरास् के पास हमारे         | वेल होटल                   | १२६         |
| मार्ग का एक दश्य ५६            | ३२. सिविल हॉस्पिटल से      |             |
| १ ५. बाँगोरा-गाँव के तिब्ब-    | मसूरी का एक दश्य           | 358         |
| तियों की देवी का स्थान ६६      | ३३. केंपरी-फ़ॉल का पूर्ण   |             |
| १६. गंगाजी का मंदिर ६८         | €श्य                       | <b>१</b> ३० |
| १७. गौरी-कुंड ६६               | ३४, कॅपटी-फ्रॉल            | 939         |
| १८. श्रीकेदारनाथजी का          | ३४. सहस्रधारा              | 933         |
| मंदिर = 9                      | ३६. हाक वे हाउस            | १३४         |
| १ ६. सेनीटोरियम-भवन के         | ३७. राष्ट्रपति पं • जवाहर- |             |
| एक हिस्से का दश्य मध           | लाल नेहरू                  | १३७         |
| २०. शासन-विभाग-भवन             | ३८, काठगोदाम               | १४३         |
| का दश्य ५५                     | ३६, नैनीताल में मोटरों     |             |
| २१ टपकेश्वर महादेव ६५          | का अड्डा                   | 988         |
| २२. गुच्छू-पानी का बाह्य       | ४०. नैनीताल की एक          |             |
| हर्य ६७                        | भील                        | 988         |
| २३. गुच्छू-पानी ६८             | ४१. नैनीताल की मील का      |             |
| २४. सनीव्यू ११५                | एक हश्य                    | 988         |
| २४. बेंड-स्टेंड १२१            | ४२. नैनादेवी का मंदिर      | १४८         |
| २६. स्टेशन-लाइबेरी १२१         | ४३. सेकेटरियट-भवन          | 842         |

AB.

|                          | 58  |
|--------------------------|-----|
| ५८. विनोद तथा विश्राम-भ  | वन  |
| ( पुरुषों के लिये )      | 939 |
| ५६. विनोद तथा विश्राम-भव | 141 |
| (स्त्रियों के लिये)      | 983 |
| ६०. विंध्यवासिनी देवी का |     |

मंदिर " १८६ ६१. चुनार के किलो पर से

गंगाका दृश्य · · · २०३ ६२. चुनार के क्रिले का

६५. मत्त गर्जेद्र-घाट ... २१७

६६. हनुमान्-धारा " २१६ ६७. भरत-कप " २२१

६७. भरत-कूप ... २२१ ६८, राधव-प्रयाग .... २२३

६६. जानकी-कंड ••• २२५

७०. अनसुइया · · २२७

७१. राम-शब्दा के ऊपर

वना हुआ मंदिर " २३२

४४, एक 'सी' श्रेगी का भव्य भवन 94.5 ४४. 'ए' और 'बी' श्रेणी की कुछ मोपिइयाँ १५७ ४६. भवाली-सैनीटोरियम 945 ४७ डॉ॰ प्रेमनारायरा शर्मा ... 980 ४८, भुवाली का वाज़ार 988 ४६. भीमताल-नेनीताल''' 954 ५०. पं गोबिंदवल्लभ पंत १६६ ४१ सात ताल 980 ५.२. एक पहाड़ी नदी का पुल ... 904 ---५३. मेहनत और मशीनरी १७६ प्र४. गवर्नमेंट-नार्मल-स्क्रुल १**७**७ ५५. सर्य-गोमती का संगम श्रीर वागेश्वर-मंदिर १७६ ४६, एक पहाड़ी क़ली · १८१ ५७. मिर्ज़ापुर से गंगा-नदी का एक दश्य 939

# नंयुक्त मांत की पहाड़ी यात्राएँ



संयुक्त भांत का ( प्राकृतिक ) नङ्गशा

हरिद्वार

भारतवर्ष एक धर्म-प्रधान देश है। इसकी चप्पा-चप्पा ज़मीन द्यपना ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व रखती है। प्राचीन काल में भारतवर्ष की सप्तपुरियों की महत्ता सर्व-विदित थी। हरिद्वार उन्हीं सप्तपुरियों में से एक है। समय के साध-साथ अनेक नवीन पुरियों का प्रादुर्भाव और अनेक प्राचीन पुरियों की शोभा और समृद्धि का धंस होता रहा। किंतु हरिद्वार पहले ही की माँति अब भी गर्व से अपना मस्तक ऊँचा किए भारत के कोने-कोने से अपने दर्शनार्थ यात्रियों को बुलाता रहता है।

में १४ जून को हरिद्वार पहुँचा। स्टेशन पर उतरकर सीधे अपने मित्रों-सिहत सुसदीलाल-भीखामल, लखनऊत्राले की धर्मशाला गया। सामान रखकर हम लोग गंगा-स्नान को चल दिए। गंगाजी जाते समय बाएँ हाथ की ओर आपको ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, जो निकट ही हैं। और वाहने हाथ की ओर समतल भूमि पर मकानों की पंक्तियाँ। गंगाजी प्रायः १ है मील की दूरी पर होंगी। सदक सीधी और पकी एस-फ़ाल्ट की बनी है, ज्यतः गंगाजी पहुँचने में कोई कांठनता न पड़ी। वहाँ केवल यही मुख्य सड़क है, जो एक ख्रीर तो कनखल, ज्वालापुर, गुरुकुल काँगड़ी खादि को गई है. खीर दूसरी खोर हृषीकेश, लद्दमरा-मूले खादि को । प्राय: आध घंटे बाद हरि की पैडी पहुँचे । इसे प्लेटफार्म भी कहते हैं। इसके नामकरण का कारण यह है कि यहाँ के मुख्य घाट पर. उत्तर की ओर, हरि ( विब्सु ) का चरगा-चिह्न बना है । इस घाट से एक पक्के, त्रिस्तृत और अक्ष्यंत संदर बने प्लेटफार्म पर जाने के लिये छोटा-सा पुल सरकार ने बनवा दिया है। प्लेटफार्म और घाट के बीच में 'ब्रदा-कुंड' है, जिसमें पानी कम गहरा है। लोहे की जंजीरें भी, पकड़कर नहाने के लिय, लगी हैं। यहाँ मछालियाँ बहुत हैं, जिन्हें धर्मात्मा

यात्री खीलें, लेया, ब्राटं की गोली ब्रादि खिलाया करते हैं। घाट के बारी ब्रोर ऊँचे-ऊँचे, पक्के भवन तथा देव-मंदिर हैं। इस कुंड के बीच में मनसादेवी का मंदिर है, नहाते समय जिसकी परिक्रमा की जाती है।



मैंने भी कपड़े उतारे, नहाया। पानी बदन को काट देता था-पानी क्या था, पिंघली वर्फ थी। दो-तीन गोते लगाने के बाद ही मेरी श्रद्धा ने जनाय दे दिया, खाँर में बाहर निकल खाया। कहते हैं, ब्रह्माजी ने यहाँ यहा किया था, खाँर इसी से यह स्थान खित पिवत्र हैं। स्नान करने के पश्चार, घाट पर ही स्थित श्रीरंगाजी के मंदिर में दर्शन किए। घाट पर कहें छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें गंगाजी, गंगेश्वर शिव, शकेश्वर शिव, गायशी, वदरीनाथ, लक्ष्मीनारायणा, शिव, राम, लक्ष्मणा, जानकी खाँर हनुमान खुदि की मूर्नियाँ हैं। इन्हें देखकर दूर तक फैले हुए लंबे-नींडे घाट पर घूमते रहे। वहाँ की बहल-पहल देखकर ख्रमीनावाद के बाजार की मुश्र को जाती है। कशी व्याख्यान हो रहा है, कहीं कथा हो रही हैं, कहीं घंटा बज रहा हैं, कहीं आरंगी हो रही हैं, कहीं साधुमहास्मा नथा भक्षजनों की भीड़ हैं, कहीं सांसारिक खी-पुरुषों की। खनेक दुखानदार, खोंच्याले, फूलवाले खादि खापको चूमते मिलेंगे। मिल्सम्ंगों की भी यहां कभी नहीं। इस स्थान पर इतनी खास्मिक प्रसन्नता तथा शांति खाँर संताप प्राप्त होता है कि मनुष्य कल्पना के संसार में विचरण करने लगता है। खम्हु।

यहाँ घूम-धामकर प्लेटफार्म गए। ख्रप्त हर है हैं, पचासां प्रा-नारी स्नान कर रहे हैं, सेकड़ों गंगाजी की शोभा देख रहे हैं, पचासां प्रा-पाठ कर रहे हैं। हिंद-धर्म मानो प्रत्यक्त कर धारण कर यहाँ विराजमान हो। परचात हम लोग धर्मशाले लोटे। घाट के निकट ही, कुछ दृरू पर, यहाँ का मुख्य वाजार है, जो काफी लंधा-चौड़ा है, और जिसमें प्रायः सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं। हाँ, यहाँ की भोजन की दूकाने गंदी ख्रवस्य हैं। यहाँ पंजाबियों का बाहुल्य है, और उनमें प्रायः गंदगी रहती है। यहाँ लस्सी का प्रचार बहुत है। बाजार घूमें। एक दूकान पक्के भोजन की ख्रवस्य है, जहाँ बहुत उम्दा और साफ मीठा-नमकीन, दूध-दहीं, प्री-तरकारी, सभी चीज़ें मिल जाती हैं। यह मधुरा के किसी पेंडे की है। उस दूकान को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मोजन किया, और फिर धर्मशाले खाए।

सायंकाल को किर घूमने गए। हरि की पैड़ी में कुछ ही दूर पर 'कुशावर्त'-नामक घाट है। यह भी सुंदर बना है, खोर यहाँ विशेषकर पिंड-दान के लिये लोग खाते हैं। इसके नामकरण की कथा भी बड़ी विचित्र है। कहते हैं, दत्तात्रेयजी जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनकी कुशा खादि पृजा की सामग्री गंगाजी के खावर्त (भवर) में उस समय तक घूसती रही, जब तक उनकी पृजा पूरी न हुई। इसी से इसका यह नाम पड़ा। पास ही श्रवण-घाट खोर विष्णु-घाट खादि हैं। कुशावर्त के निकट ही श्रवणनाथ महादेव का मंदिर है। इससे थोड़ी दूर पर श्री-गंगाजी का मंदिर है।

सायंकाल और राजि के समय लेटकार्म, संपूर्ण घाट और हिर की पेड़ी का हश्य देखने ही वाला होता है। हज़ारों की संख्या में लोग आते और अपनी-अपनी चटाइयां और दिर्शों बिद्धाकर 'लेटकार्म पर बैठ जाते हैं। उस समय गंगाजी की शोभा अपूर्व होती है। फ़लों के दोनों में आरती रखकर या फुलमाडियां लगाकर सहसों की संख्या में लोग गंगाजी में प्रवाहित करते हैं, वे बहते हुए अद्भुत सौंदर्ग का सजन करते हैं। कल-कल्लनादिनी भागीरथी अपने बल्लास्थल पर श्रद्धालु मक्तों की मेंटों को लिए हुए आनंद-पूर्वक बहती रहती हैं। वहाँ बैठकर उठने को जी नहीं चाहता। उस अलांकिक दश्य को लोग नौ-दस बजे राजि तक देखा करते हैं। वहीं लोग मोजन करते हैं। गंगाजी के किनारे भोजन करने और गंगाजी की लोल लहरें देखने में जो आनंद प्राप्त होता है, उसे केवल हृदय ही अनुभव कर सकता है। हम, लोग इस घाट पर बैठे थे, और उस पार शेर दहाड़ रहा था।

दूनरे दिन विल्वकंश्वर महादेव के दर्शन करने गए। यहाँ बेल के पेड़ों की अधिकता थी। इस स्थान का भी धार्मिक महत्त्व अधिक है। विल्वकंश्वर पर्वत के पीछे गौरी-छंड है। निकट ही महर्षि ऋचीक का आश्रम और एक ग्रुफा में दुर्गादेवी की मूर्ति है।

सार्यकाल रेल की पटरी पार कर एक ऊँची पहाडी पर स्थित मनसादेवी के मंदिर गए । वड़ी विकट चटाई है । देवीजी के मंदिर से गंगाजी और नगर का दृश्य बहुत संदुर दिखलाई देता है। यहाँ से गंगा चौर बाँध का दृश्य दिखलाई देता है। गंगाजी यहां कई धारायों में बँट गई हैं। यहाँ से उस पार कजली-वन भी दिखाई देता है। जो शेर, हाथा आदि की खान है। वहाँ के पजारी ने कहा—''हम लोग रात्रि की यहाँ नहीं रहते-शेर-चीत के बाने का भय रहता है।" यहां पर्वत की उपत्यका में बहुत नीचे पर एक मंदिर बना है, और सरज कुंड है। बड़ा भयानक मार्ग है । दर पर दो-एक खोहें हैं, जिन्हें दखकर डर लगता है। एक बहुत छोटा पानी का भारना भी बहु रहा था। मैंने मंनसा-देवों के मंदिर से कुछ दर पर एक छप्पर और वहाँ से नीचे खड़ में एक घोड़ी को चरते देखा. और उसी की सहायता से सूरज-कुंड का रास्ता समभ लिया। एक भारवाड़ी सजन भी मनसादेवी से साथ हो लिए थे। वह बहुत इरते रहे । कहते थे-"यदि मुक्ते पता होता, इतना चलना होगा, इतना बीहड रास्ता होगा, तो कभी न आता । श्रीरंश्वीरे चलो ।" इस लोग रास्त-सर सेठजी से इसते रहे कि "अब की आइएगा, तो ंजान का बीमा करवा लीजिएगा।''

तीसरे दिन हम लोग ताँगे से कनखल गए। यहां इक्के हैं ही नहीं, केवल ताँगे हैं, और बड़े सहते। यह गंगाजी के दिल्लिणी किनारे पर बसा है, और हरिद्वार में तीन मील है। पहले मायापुर की गंगाजी की नहर का पुल पार किया। सायापुर किसी समय वैभव-पूर्ण नगर था। किंतु अब तो भग्नावशेष ही उसकी प्राचीनता और महत्त्व की साली देने हैं। गंगा की नहर भी इंजीनियरिंग का एक सुंदर उदाहरण है। यहां भी घनी और काफी बड़ी बस्ती हैं। विशाल भवन और मंदिर हैं। बड़ा बाज़ार है। यहाँ अनेक मठधारियों के मठ और अखाड़े हैं। मार्ग में गच का मंदिर, ज्यास-मंदिर और हरियाला-मंदिर ताँगे से उत्तरकर देखा। सब मंदिर

बहुत सुंदर हैं, और नए हैं बने मालूम पड़ते हैं। बिशेषकर हरियाला-मंदिर बहुत सुंदर है। यहां भी बहुत-से पमके घाट हैं, किंतु उनमें वह चहल-पहल और रीनक कहाँ, जो हरिद्वार में है। राजधाट यहाँ का प्रमिद्ध घाट है। यहां की दर्शनीय बस्तुओं में लंडीरवाली रानी की छतरी और बाट भी है। राजधाट के निकट ही दच्चश्रजापित का मंदिर, नीजकेश्वर महादेव, सती-कुंड, हनुमानजी की मृति आदि है। सुंदर और पमके चबुतरे पर सती-कुंड हैं। यहां से लगभग एक फर्लीग की द्री पर एक और संदिर और बात है। कनखल में गंगा और नीलधारा का संगम है। यहाँ बड़ा तीत्र बहाब है। लहरें एक दूसरे से टकराती, होड़ और नाद करनी बहती हैं। गंगाजी का दश्य यहाँ इतना आकर्षक है कि उठने की इच्छा ही नहीं होती। कनखल पवित्र भूमि है। सनखुमार ने यहीं त्रपना शारीर भरम किया था।

यहाँ से हम लीग गुरुकुत्त-काँगड़ी गए। पहले खाँकिस गए, खाँर वहाँ के ख्रायत्त से खादम देखने की इच्छा प्रकट की। वह सौजन्य के अवतार थे। बड़े प्रेम खाँर खादर से बेठाया, खाँर वहीं के एक बद्धाचारी (विद्यार्था) को साथ कर दिया। वहाँ के विद्यार्थियों के मुख पर तेज खाँर भोलापन होता है। उनकी पोशाक है एक कमीज खाँर हाफ पेंट। उनकी वेश-भूण खाँर मोजन खादि में बहुत सादगी होती है। काँगड़ी में छात्रालय खाँर पढ़ने के कमरे देखे। एक बड़े कमरे में बहुत छोटे-छोटे लड़के एक साथ पढ़ाए जा रहे थे। वहाँ के पढ़ाने का ढंग बड़ा चित्ताक्षक खाँर खादशें है। फिर छात्रों के खेल के मेदान, बाटर वर्म्स, हवन-स्थान खाँर रसोई-घर, खादि देखकर वहाँ से चल दिए। उस सात्त्वक स्थान का प्रभाव मनुष्य की खंतराहमा पर चिरस्थायी पढ़ता है।

भारतवर्ष में कई ऐसी संस्थाएँ हैं, जहाँ भारत की प्राचीन सभ्यता और . संस्कृति की विचार-धारा की प्रधानता देकर शिला देने की परिपाटी है। इस शिक्ता-१ इति में प्राचीनता और नवीनता का सराहनीय सम्मिश्रम् हैं। वैदिक और मंस्कृत-माहित्य के साथ-ही-साथ अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, रागत और अर्थरेजी आदि की भी शिक्ता दी जाती है। २४ वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य-ब्रत का पानन करते हुए विद्यार्थी अतीत मारत के पृथले चित्र को फिर से नेत्रों के सामने रखते हैं। स्वामी अद्धानंदजी ने वर्तमान शिक्ता-प्रमाली से असंतुष्ट होकर प्राचीन समय की 'गरुकुन पद्धानि' के ब्रानुसार शिक्ता देने की वात सोची। ब्रह्मचर्य का



गुरुकुल के छात्र व्यायाम कर रहे हैं।

विद्यार्था-जीवन में पालन, नगर की वर्तमान सभ्यता से पूर्ण विषेते वाता-वरण से दूर, प्राचीन लुप्त तथा प्राप्त साहित्य का अन्वेषणा और मानसिक, शारीरिक, आव्यास्मिक एवं मस्तिष्क-संबंधी आदि उद्देश्यों की पूर्ति इस संस्था से होती है। विजनीर के श्रीश्रमानसिंह ने अपना गाँव काँगड़ी इस हेतु दिया, और सन् १६०२ में इस संस्था का बीजारीपण किया, तथा आश्रम-जीवन का स्वाद विद्यार्थीयम् लेने लगे । १६०= सं कॉलेज-विभाग खना । इसके पुर स्कल-विभाग ही था । शिचा का माध्यम हिंटी



ल्लात्रों का ज्यायाम-प्रदर्शन

ही रहा। अनेक अमल्य पस्तकें हिंदी में संस्था की छोर स छर्पा। सन १६२१ से 'विश्व-विद्यालय' का रूप इस संस्था ने लिया, और आर्ट-कॉलेज. वेद-कॉलेज, ग्रायुवेद-कॉलेज र्थार गर्ल्स कॉलेज (चार कालेज ) खले। धीरे-धीरे संस्था के भवन बनत जा रहे थे, और परिषद, कार्यकारिशी सभा और शिक्ता-पटल, विद्या-सभा ब्यादि का जन्म ब्यीर कार्य यावश्यकतानुसार होता जाता था । पहले तो यह संस्था गंगाजी के उस पार थी, पर १६२४ में जब गंगा-नदी की बाद ने अनेक भवनों को . च्चिति पहुँचाई, तब १६३० में हरिद्वार से ३ मील पर, गंगाजी के इसी पार, गंगा की नहर के ्पास, यह संस्था हटा ली गई। इस संस्था के प्राचीन स्थान

इस संस्था के प्राचीन स्थान में तो अब खेती-बारी और

ंबाग्रवानी होती है, खाँर नवीन स्थान में शिक्ता के लिये नवीन भवनों का

निर्मास हुआ है। लगभग १५०० विद्यार्थी १४ वर्ष वहाँ निवास करके शिचा प्राप्त करते हैं।केवल लुट्टियों में ही उन्हें घर जाने की



आज्ञा है, बीच में नहीं। पहले ५ वर्ष २०) मासिक, किर ४ वर्ष २५) मासिक, फिर ४ वर्ष ३०) मासिक खाना, कपड़ा, बिस्तर, पुस्तकों आदि का खर्च देना पढ़ता है— पढ़ाई निःशुल्क है। इस प्रवार सादगी, मितक्ययता

खाँर चरित्र-निर्माण के खादरां की पूर्ति प्रकृति के मुंदर दश्यों छाँर मारिवकवातावरण के बांच में होती है। पंत्था के पास ४,००० वीधा भूमि, १४ लाख के नए भवन खाँर प्रायः सवा लाख के पुराने संस्था-संबंधी भवन हैं। श्रीजुगुलिकशोर विरला के दान से बना 'वेद-मेदिर', 'श्री-श्रद्धानंद-मेडि कन-मिरान-हॉस्पिटल' खादि कहें 'इनहोर' खाँर 'खाउट होंर' रोगियों के खरपताल, हवन तथा श्रश्येना के स्थान, 'होस्टल्स', 'जेबना-जियम', ग्वेलने के मैदान, यात्रियों के लिये धर्मशालाएँ, बहु-बहे हाल खादि स्थान हैं। बिजली, बंबा, गौशाला, तेल, काराज खाँर खनाज खादि स्थान हैं। बिजली, बंबा, गौशाला, तेल, काराज खाँर खनाज खाँद के लिये मर्शानें, 'वर्दशाप', 'श्रिटेग-प्रेस', खद्दइ-विभाग, दवाखाना खादि यहाँ हैं। फल, फुल, खनाज, तरकारी खादि की खेती, घा, मक्सन, दृष खादि का प्रबंध सब इन संस्था का निजी हैं। संस्था के पास लगभग साई छाठ लाख का 'परमानंट फंड हैं। संस्था का प्रबंध गवर्नर, बेमलर, बाइन चेंसलर, खाचार्य तथा विभिन्न कार्यकारिशी सभाखों द्वारा होता है।

हिंदी के त्रित्र में गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी का कार्य यह वात निर्विदाद रूप से कही जा सकती है कि ब्राज भी समस्त भारतवर्ष में गुरुकुन कांगड़ी ही एकमात्र ऐसी शिक्षा-संस्था है, जहाँ उच्चतम शिक्षा का माध्यम हिंदी है। गुरुकुल ने ब्राज से ४० वर्ष पूर्व रसायन, मौतिकी, कृषि सास्त्र, विद्युत-शास्त्र, मनोविज्ञान, विकासवाद, ब्रार्थ-शास्त्र तथा इतिहास ब्रावि ब्राथुनिक विषयों के लिये समुपयुक्त, सुंदर एवं सुगम पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करके विद्यालय तथा महाविद्यालय-विभागों के लिये उत्तमोत्तम पाट्य-पुस्तकें तैयार की, ब्रोर उन्हें ब्रापने पाट्यक्रम में स्थान दिया। यह देखते हुए कि ब्राज भी देश में ब्राधिकतर संख्या ऐसे ही शिक्षा-विशारदों की है, जो हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात को ब्राक्तियात्मक या उपहासास्पद समभत्ते हैं, तथा एक भी सरकारी विश्व-विद्यालय गैमा नहीं जहाँ हिंदी बाग नक्क शिक्षा ही जाती हो समझ्तल

का कार्य अरथेत साहस-पूर्ण, मीलिक तथा ऋदितीय है। इस दिशा में बढ़ने-वालों के लिये गुरुकल ने अनुकरणीय इप्यांत उपस्थित किया है।

हिंदी-भाषा को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, भाव-प्रकाशन के लिये नृतन शब्द-कोष से सदा संपन्न तथा इतर प्रांतीय भाषाओं से ग्राविच्छिन्न रखने के लिये उसे मूल घोत संस्कृत से संबद्ध रखना व्यपिरहार्य है। इस सब्य को गुरुकुल के संचालक भर्ला भाँति जानते थे, तभी उन्होंने घापने पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया है कि उसमें संस्कृत का उतना ज्ञान जितना कि हिंदी के उच्चतम श्रभ्ययन के लिये श्रत्यावश्यक है—सबको ध्यवश्य करना दिया जाता है।

आज से वर्षो पूर्व, जब बच्चों को हिंदी प्रारंभ कराते के लिये उत्तम पाठाविलयों का प्रायः स्थापन ही था—पुरुकुल ने स्थपना पाठाविलयों प्रकाशित कर इस चेत्र में भी हिंदी की प्रशंसनीय सेवा की।

गुरुकुल के स्नातकों ने हिंदी में उच की। टका साहित्य निर्माण कर मातृभाषा के साहित्य कीण की अमृत्य रहों से भरने के साथ-साथ अपने आपकी भी यरास्वी बनाया है। गुरुकुल अब तक चार बार 'मंगलाप्रसाद-पारिनोषिक' आप्त कर खुका है। हिंदी-पत्रकार-जगत में गुरुकुल के स्नातकों का विशेष स्थान है। अभी अपने यहाँ हिंदी-पत्रकार-परीचा का आयोजन कर गुरुकुल ने फिर अपनी मार्गप्रदर्शकता का परिचय दिया है।

श्रीस्पृत्रुमारी - प्रथमाला तथा रवाव्याय-मंजरी में भी ऐसे उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, जो बिद्धत्ता-पूर्ण होते हुए भी सर्विष्ठिय हैं। हिंदी-साहित्य-सेवा का यह कार्य गुरुकुल निरंतर करता चला जा रहा है। मार्ग में च्युषिकुल-कोंगड़ी पड़ता है। यह भी दर्शनीय स्थान है। इसे देखकर हम लोग श्रमशाला लोटे।

सार्थकाल पंजाबी स्तेत्र गए। यहां पंजाबियों की बस्ती अधिक है। पंजाबी स्त्रियों सुंदर और बहुत स्वस्थ होनी हैं। उनका पहनावा उन्हें और भी सुस्त बनाता है। किंतु एक बात कुछ खटकनेवाली है। यहाँ कुछ मियाँ निधइक नंगी नहाती हैं। ख्रव तो यह रिवाज बहुत कम हो गया है, खीर परमात्मा ने चाहा, तो यह कुप्रधा बहुत शीघ दर् हो जायगी ).

चांथे दिन प्रातःकाल हम लोग चंडीदेवी ( नील-पर्वत ) चल दिए। हमारे कुछ साथी तो जाने को तैयार ही न थे। एक सज्जन के कहने पर कि वहाँ गंगा के बढ़ने से मार्ग स्थानक हो गया है, खोर जानवर (शेर) का भी डर है, ये लोग भड़क गए थे। बड़ी कठिनता से मैं उन्हें राजी कर सका। पहले तो ताँगा करके माशापुर की गंगा की नहर का पुल पार-किया। वहाँ उत्तरकर एक लकड़ी का बना छोटा पुल पार करना पड़ा । पानी पूल के ऊपर से होकर बह रहा था। पानी कठिनता से एक या हो इंच ही ऊँचा पुल पर होगा, किंतु उसमें इतना बहाव था कि पैर नहीं टिकते थे । हम लोग एक कदम जब ख़ब जमा लेते थे, तब दूसरा धीरे से उठाकर रखते थे। यदि जरा भी पैर फिसल जाय, तो ब्यादमी की हडडी-पसर्ताका पता न चले, क्योंकि पुल के नीचे ग्रगाथ जल था, श्रीर नदी के बीच-बीच में छिपी या प्रकट चट्टानें। राम-राम करके पुल पारं किया, तो एक मील बाल पर चलना पड़ा, तब कहीं नाव पर पहुँचे । नाव छूटने ही वाली थी, पर हम लोगों को दूर से देखकर, मल्लाह रुके रहे। कहीं गंगा का पानी और कहीं सूखी बाल, पार करके नाव तक पहुँचे । नाव बहुत आगे बढ़ाकर छोड़ते हैं, तब कहीं वह बहकर अपने गंतव्य स्थान पर ( उस पार ) लगती है। बीच में बहत ही तीव धार। है । वहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात देखी। वहाँ के निवासी पीपों को एक साथ बाँचकर बेड़ा बना लेते हैं, या सूखी लोकी आदि की सहायता से गंगाजी पार कर लेते हैं।

नाव से उतरकर, घुटने-घुटने पानी मँकाकर बालू और पथरीली पृथ्वी पार करने में हम लोगों को पंद्रह मिनट लगे, तब नील-पर्वत के ठीक नीचे हम लोग पहुँच गए। कामराज की काली देवी के दर्शन करके चढ़ाई शुरू की गई। इतनी खड़ी चढ़ाई है कि लोगों का कहना है, यदि चंडीदेवी कोई हो आवे, तो समफ ते कि वह बदिकाश्रम जा सकता है। रास्ते में कोई करना न था—प्यास लग रही थी, पर करते क्या। चलते चले जाइए, चढ़ाई का अंत ही नहीं होता। चारो ओर आकाश-छूती, घनी ब्रुतावली थी। उस नसर्गिक भूमि के सम्राटे और निस्तब्धता में पिच्यों का मधुर कलरव कानों में अमृत डाल रहा था। न आदमी न आदमज़ाद उस मार्ग में, जिससे मार्ग पूछा जाता। थोड़ी दूर चलने के परचात हमारी पगडंडी दो भागों में विभाजित हो गई। अब प्रश्न यह उठा कि कौन-सी पगडंडी प्रहुता की जाय। भगवान का नाम लेकर एक पगडंडी पर चले। थोड़ी दूर के बाद फिर पगडंडी दो मार्गों में विभाजित हो गई। हम लोग बहुत डर रहे थे कि यदि मार्ग भूल गए, तो जीवन की खैर नहीं। हम लोग केवल चार आदमी थे, जिनमें एक १४ वर्ष का लड़का भी था। नाव के अन्य मुसाफिरों को हम लोगों ने इसलिये छोड़ दिया कि उनके साथ चिल्ल-पों में देर भी लगती, और स्वतंत्रता भी न रहती।

हम लोगों ने यह निश्चय किया कि कुछ एक पगडंडी से वलें, श्रीर कुछ दूसरी से, देखें, भाग्य कहाँ ले जाता है। यदि श्राध घंटा चलने के पश्चात् भी चंडीदेबी की कोई शेह न लगी, तो होनो पार्टियाँ इसी स्थान पर वापस श्रा जायँगी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात् होनो पगडंडियाँ फिर एक हो गईं। श्रव हम लोगों की जान में जान श्राई, श्रीर समसे कि मुख्य पगडंडी एक ही है, बाकी उसकी शाखाएँ हैं, जो श्रलग होती श्रीर फिर मिलती रहती हैं। थोड़ा श्रीर श्राणे बढ़ने के पश्चात् एक स्थान पर महादेवजी की मृर्ति दिखाई दी एक चवूतरे पर, जिस पर ताज़े फूल ख्रादि चढ़े थे। श्रव हम लोगों के जी में जी श्रा गया कि इस स्थान में लोग श्रात-जाते रहते हैं। थोड़ा श्रीर बढ़ने के पश्चात् कुछ मनुष्यों की लोगी-सी ऊपर से सुनाई देने लगी। श्रव हम लोगों को निश्चय हो गया कि उपर देवी का मंदिर है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात् हम लोग कि उपर देवी का मंदिर है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात् हम लोग

चंडीदेवी के मंदिर में पहुँच गए। वहीं भी फूल-बताशा बेचनेवालीं और मंदिर के पंडों की देखकर आश्चर्य-मिश्रित प्रसन्नता हुई। लोग इतनी हूर से केवल पेट के लिये ही आते हैं। और वह भी कितनी सीया



श्राशा की रज्जु में बँधकर ! जब मेला श्रादि होता है, तद तो यात्रियों का श्राना-जाना लगा ही रहता होगा, किंतु श्रन्य दिनों में कहीं दो-चार यात्री दिन-भर में श्रा जाते होंगे। हाथ-सुँह धोया, सुस्ताए और मंदिर में गए, जो काफी ऊंच चबूतरे पर काफी सिड़िट्यों चढ़ने के बाद मिलता है। दर्शन किए, और परिक्रमा की। चढ़ों से हरिद्वार आदि का हरय इतना अधिक मनोहर दिखाई देता है कि मार्ग का सारा कुछ और अकावट लुक हो जाती है, और हृदय बहानंद का अनुभव करता है। इतनी ठंडो और सुंदर हवा चलती हैं कि तिवयत मस्त हो। जाती है। वहां से थोड़ी दूर अंजनीटंबी हैं, उनके दर्शन किए। वहाँ से एक पगडंडी कदली-बन को जाता थी, उसे देखा। चंडीदेवी तक पहुँचने के दो मार्ग हैं। हम लोग एक मार्ग से आए, और सोचा, अब दूसरे मार्ग से उतरें, जिसमें परिक्रमा पूर्ी हो जाय। हम लोगों ने दो वड़ी बुटियों की थीं—एक तो धर्मन बाटिल और मोजन साथ नहीं लाए थे, और दूसरे, एक पथ-प्रदर्शक साथ नहीं लिया था। प्रत्येक नवीन यांची की अपनी सुविधा के लिये इन दोनो वस्तुओं का आयोजन पहले से ही करना चाहिए।

हम लाग दूसरे मार्ग से उतरने लगे। बहुत दूर पर एक मरना बहुता दिखताई दिया। इस योर चहाने खुली हुई हैं, बच ज़्यादा घन इस योर नहीं हैं। हम लोग जल्दी पहुँचने के फेर में और इस पूर्व-धारणा के अनुसार कि यंत में तो सब पगडंडियाँ एक हो ही जाती हैं, मुख्य मार्ग से भटक गए। फल यह हुआ कि एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ से पाँच-छ फीट की निचाई पर भूमि थी, और वह भी विलकुल समकोण बनाती हुई। अब नीचे केसे पहुँचा जाय। पगडंडी लगभग ३ फीट चौड़ी होगी, ग्रीर एक ओर हज़ारों फीट नीचे गड्ढ। मेंने सोचा, यदि दीवार से चिपककर में नीचे खिसकूँ (Slip कहाँ), तो पहुँच सकता हूं। भाग्य-वश हवा का भोका नहीं चल रहा था। मैंने योखें बंद की, और धड़कते हुए हदय से भगवान् का स्मरण करता हुआ नीचे खिसका, और सही-सलामत भूमि पर खड़ा हो गया। मेरी प्रसन्नता का खंत नहीं था, किंतु मेरे साथियों का विचिन्न हाल था। मेरी प्रसन्नता का खंत नहीं था, किंतु मेरे साथियों का विचिन्न हाल था। मेरी प्रसन्नता का खंत नहीं था, किंतु

दोहराने का सहस उनमें नथा। खेर, किसी प्रकार राम-राम करके हमारे एक एक साथी नीचे खाए, बह भी उस रामय, जब लड़का पहले नीचे उत्तर खाया। मेरी विचित्र दशा थी—में सोच रहा था, यदि ये लोग नीचे न उत्तर सके, तो मेरे लिये उत्तर चढ़ना तो ख्रमंभव ही होगा। ऐसी जानलेवा समीवत तो जीवन में कभी नहीं पड़ी थी।

इसके परचान सुख्य पगडंडी भिला गई. खाँग हम लोग पहाडी के नीचे उत्र बाए। नीचे एक मंदिर और बाश्रम था। एक कलकल करता हुआ भएना, जो हम लोगों ने ऊपर से देखा था, महादेवजी की मिन के निकर से होकर वह रहा था। गौरीशंकरजी के दर्शन करके हम लोग गंगाजी की छोर चले। गंगाजी तक पहुँचने के पूर्व जितना कष्ट हम लोगों को हुया, उतना जीवन में कभी नहीं हुया। यों तो मुक्ते प्रकृति के बीच में धमने का शांक है ही, और इसी कारण मुक्ते अनेक खतरे र्योग मगीवतं उठाने का अवसर भी भिल चुका है, किंतु इस वार तो हम लोग अपने जीवन से निरास ही हो चकंथे। पहले तो अन्छ पानी मँभाया, फिर एक दलदल पार करना पड़ा। हम लोगों के पैर दलदल में घुसे जाते थे। बड़े कप्ट से उसे पार किया। फिर एक सघन जंगल पार करना पड़ा. जो इतना बड़ा और घना था कि एक पूरी सेना छिप काय, और पना न चले । हम लोग डर रहे थे कि कहीं कोई जानवर न च्या जाय, या कहीं मार्गन भूल जायँ। वहाँ सूर्य की भूप तक नहीं आती---जा घवराने लगा । उसके परचात् मैदान आया, जहाँ बालू-ही-बाल दिखाई दी। उसके परचात् फिर पेड़ मिले. जो कम ऊँचे और घरे थे, और वहाँ माडियाँ भी थीं। कुछ दूर बाद पगडंडी दो ओर बँट गई थी। हम लोग दाहनी और चल । लगभग आध भील चलने के पश्चात् एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक बड़ा लंबा-चीड़ा कंड था। उसकी थाह लेने के लिये दो लंबी-लंबी उत्त की शाखाएँ बाँधकर पानी में डाली, पर गहराई का पता न चला, खत: केवल तैरकर पार करना ही

संभव था। पर मेरे साथी तेरना जानते न थे, खोर में जानता था, तो भी मेरा साहस उस कुंड को पार करने का न होता था। कुंड से विल-कुल समकोसा बनाते हुए पहाड़ खड़े थे, खतः थल के मार्ग से उस पार पहुँचना भी ख्रासंभव था। लाचार होकर फिर उस स्थान को वापस गए, जहां से दो खोर मार्ग गए थे।

अब बाएँ हाथबाली पगडंडी पकड़ी । थोडी दूर चलने से पश्चात देखा कि बीच में पानी की घारा बह रही है-पचीस-तीस फ़ीट चौड़ी। अब क्या किया जाय ! यदि यह भी गहरी हुई, तो ! प्रथम तो यह सीचना कि लौटकर फिर गौरीशंकरजी पहुँचें, और पहाड़ चढकर चंडीदेवी जायँ, और फिर जिस ओर से ब्याए थे. उस बोर से लौट जायँ ठीक नहीं था : क्योंकि ऐसा करने में कम-से-कम चार-पाँच घंटे लगते. और इस-समय १३, २ बजा था। रात्रि को पहाड़ पर चढ़ना ख़तरे से पूर्ण ही नहीं, वरन ठीक भी नहीं है। मैदान तो है नहीं कि सपाद सड़क है, लोगों से पूछते-पूछते पहुँच जाउँगे। फिर गौरीशंकर तक ही पहुँचना नाममिकन था. क्योंकि मार्ग का पता न था। दूसरी बात यह हो सकती थी कि भुखे-च्यासे, खुले मेदान में, विना खोंदुने-बिद्धाने के, जानवरों से भरे इस स्थान पर, पेड़ पर रात विताई जाती, श्रीर प्रातःकाल जैसा होता, देखा जाता । हम लोग निराश हो खके थे । एकखाध तो ह्यासे भी हो गए थे। पाठकगरा सरलता-पूर्वक हम लोगों के उस समय की हृदय की अवस्था का अनुमान कर सकते हैं। "मरता क्या न करता।" मैंने अपने साथियों से कहा-"भाई ! तुम लोग तो बैठो, में देखता हूँ कि पार जा सकता है या नहीं।"

एक लंबी-मोटी पेड की जान ली। पानी में उतरा। पानी बरफ से अधिक ठंडा था, और पहाड़ी भारनों और निदयों का प्रवाह कितना अधिक होता है, यह पाठकपण भनी भाँति जानते हैं। आगे इंडे को रखकर पानी की थाह लेता। इंडा जमा देने के पश्चात कदम उठाता।

कमर तक पानी आ। चका था। पैर उठ जाते थे। डर लगता था कि यदि बहे, तो भीघ गंगाजी में पहुँच जायँग, और फिर यमलोक । ऐसा लगता, मानो पानी में कोई छिपा है। खोर पैर घसीटने ही बाला है । मैंने निरचय कर लिया था कि यदि तनिक भी स्थीर ऋधिक गहराई हुई, तो वापस लौट जाऊँ गा । आधीदर पहुँचा किर आगे बढ़ा। कहीं कमर तक पानी कहीं और नीचा, कहीं ऊँचा ! खैर, किसी प्रकार उस पार पहुँचा । भगवान का जिस सच्चे हृदय से उस दिन स्मर्ण किया. सुभी विश्वास है. उसके पूर्व वैसा कभी नहीं किया। याच फिर प्रश्न हत्या अपने साथियों को पार लाने का। मेरा मन फिर उस वार जाने को न होता था, पर करता क्या। फिर मीत का सामना किया। मेंने अपने साथियों से कह दिया- "प्रत्येक मनस्य तीन टॉंगों की सहायता से बढ़े (दो प्राकृतिक, एक डंडा )। यदि एक भी बहा, तो सब मरेंगे।" लंडका बीच में किया गया। परमात्मा ने सहायता की- उस पार आए। थोड़ी देर सब बेदम डोकर लेटे रहे। फिर भगवान को हृदय से धन्यवाद दिया, श्रीर चंडीदेवी से प्रार्थना की-"महारानी, बुलाना तो बार-बार, पर ऐसी कठिन परीचा न लेना। हम लोगं फ़ेल हो जायँगे।" बालु का मैदान पार कर नाव के पास पहुँचे। मन्ताह से जब मैंने परा किस्सा सनाया, तो उसने कहा-"बाब ! आप रास्ता भल गए थे, नहीं तो इतना बीहड़ रास्ता है नहीं । आप लोग भी तो बिना पंडों के अंकले ही चल दिए !"

उस दिन मुभो समभ पड़ा कि पंडे लाख भूले गिद्ध की तरह यात्रियों को नीच-खसीट लेते हों, किंतु हमारे पूर्वजों ने इन्हें दान-पुराय देना इसिलये निश्चित कर दिया था कि ये नवीन नगर या गाँव में पथ-प्रदर्शक का काम भली भाँति करके यात्रियों को सुविधा और सुख पहुँचा सकते हैं। किंतु अब तो सब अपना-अपना ध्येय भूल बैठे हैं, बेचारे पंडों को ही दोष क्यों दिया जाय। अस्तु। गंगा पार की, और धर्मशाला आए। ऐसी घटना-पूर्ण चंडीदेवी की यात्रा रही, जिसे कभी भूलना मेरे लिये असंभव है। महादेवजी के नील-नामक एक गरा के यहां तपस्या। करने के कारगा इसका नाम नील-पर्वत पड़ा। नीलपारा भी उसी के नाम पर है।

अब हरिद्वार के अन्य मुख्य-मुख्य दर्शनीय स्थानों का संत्तेप में वर्णन करना हं—

- (१) ब्रामादेवी रेलवे-लाइन के दूसरी ब्योर एक पहाड़ी पर स्थित हैं।
- (२) मायादेवी-यह मंदिर गंगा के निकट है।
- (३) भैरवजी का मंदिर-सायादेवी के निकट है।
- (४) अष्टभुजी शिव का मंदिर-मायादेवी के निकट है।
- (५) ज्वालापुर हरिद्वार सं चार-पाँच भील दूर है। यहाँ पंडों की बस्ती अधिक है। यहाँ से दो-तीन मील पर रानीपुर का पुल भी दर्शनीय है।

सीमगोड़ा— छट दिन हम लोग तांग से लच्मगा-मृला चले। तांगे से जाने से कंड सुविधाएँ रहती हैं, जो रेन हारा प्राप्त नहीं हो संकर्ती। सर्वप्रथम तो मार्ग की शोभा आप भली माँति अवनोकन कर सकते हैं। दूसरे, मार्ग में जितने भी पित्र स्थान पड़ते हैं, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। पढ़ले तो चौबीम अवतार का मंदिर पड़ता है। इससे आगे बढ़ने पर भीमगोड़ा (हरिद्वार से प्रायः ३ मील)। पहाड़ी के नीचे एक मंदिर है। आगे एक चत्रतरा है, और एक पक्का कुंड। कहते हैं, भीम के पर रखने से इस स्थान में कंड हो गया।

सत्यनार।यरा — यहाँ से चलकर सत्यनारायरा के मंदिर पर रके। वह ज़ोर का पानी बरसा। मंदिर एक कुंड के बीच में बना है, अतः मंदिर तक पहुँचने के लिये एक पुल-सा है। मंदिर छोटा है। यहां से थोड़ी दूर पर एक भारना है।

हणिकेश--यहाँ से बढ़े, नो हणिकेश होते हुए पहले लंदमण-भूलें पहुँचे । टेढ़े-भेड़े, ऊँच-नीचे, कॅकरीले-पथरीले राम्से, एक ओर ऊँचे-ऊँचे पहाड़, एक ओर गहरे गड़ढ़े, हर और लहलहाते हुए जंगल, दूर पर नीचे 'घ-घ-घ' करती हुई गंगा आदि का दश्य, हरी-हरी घाम, चारों

श्रीर फैली हुई हरियाली। दूर से नरेंद्रनगर देखा। इच्छा वहाँ जाने की श्री, पर कुछ कारणानश न जा सके। लद्माण-फुला देखा। श्रव तो लोहे के

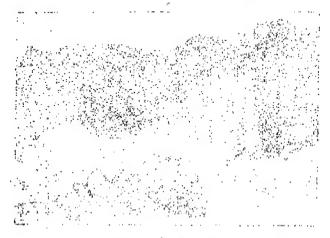

## लत्त्मण्-भूले का पुल

रस्सों का बना है, परंतु चलने पर अब भी हिलता है। किंतु जब में अपने पिताजी के साथ बदरीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्तरी और यमुनोत्तरी गया था, तब पुल न था। मुनि की रेती देखीं, कंडी-कप्पान देखें, ठहरने की चट्टियाँ देखीं, बदरिकाश्रम जाते हुए पथिक देखे। लच्नगण-भूल पर एक देहाती पुरुष और स्त्री चदरे का एक एक छोर पकड़े चले जा रहे थे। चदरे के अंदर बच्चा था। वे बदरिकाश्रम जा रहे थे।

उस पार गंगा तट पर ही एक मंदिर है, वहाँ दर्शन किए। निकट ही एक बड़े बंद कमरे में एक बड़े तेजस्वी और स्वस्थ महात्मा बैठे थे, उनके दर्शन किए। फिर स्वर्गाश्रम घूमे। इसका जैसा नाम है, वैसा ही यह है भी। यहाँ के मुख्य-मुख्य स्थान देखे। यहाँ लोग अपने नाम से क्रया देकर आम के पेड़ लगवा जाते हैं। श्रद्धालु मक्त काली कमलीवाले बाबा

को, जो हो सकता है, भेंट बढ़ाते हैं। कमलीवाले बाबा का जिन्न फिर कभी करेंगे। एक ऋषि को देखा, जो सदा खड़े ही रहकर तपश्या करते हैं। वैसे ही सोते और वैसे ही सब काम करते हैं। उनका पैर फल

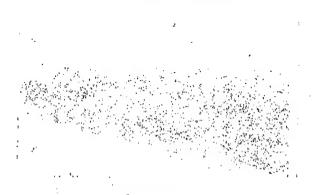

## स्वर्गाश्रम का दश्य

आया था। सीता-कुंड और गहट-कुंड देखा। उसके प चात् बाल् पार करके गंगा-तर पर आए। उस पार जाने को नाव मिलती है, जो कमली-वाल बाबा की ओर से हैं। उतराई नहीं देना पड़ती। यहां गंगाजा कम चौड़ी हैं, पर बहुन गहरी हैं। जल मरीला और बहाब तेज़ हैं। नाव छूरने ही बाली थी, यतः बाल पर तेज़ दौड़कर नाव पकड़ी, और पार आए। जक्मण-मृत्ते में लक्मणाजी का मंदिर बहुत ऊँचे पर बहुत-सी सीदियाँ चढ़ने पर, पड़ता है। धुव-छंड और चंद्रशेखर महादेव आदि भी दर्शनीय हैं। यहाँ पश्के घार नहीं हैं। यहाँ से तांगे पर बैठकर हृषी-केश पहुँचे। भरतजी का मंदिर यहाँ सुख्य है। बाराह भगवान, गंगा-घार पर राम-जानकी का मंदिर, कुब्जाध्रक छंड, जिसमें एक भरना भी हैं, कैलास-आश्रम, शंकराचार्य की गही आदि सुख्य हैं। धुव-घार भी

वड़ा सुंदर है । यहाँ भी प्रातः-सायं गंगा-तट का दृश्य वड़ा सुंदर होता है। ब्रासंत्य मछिलियां यहाँ हैं, ब्योर उन्हें लोग ब्राटे की गोलियां खिलाते रहते हैं।



#### हुपीकेश में भरतजी का शिखरदार मंदिर

गरुह-चर्टी — लक्ष्मरा-मूले सं प्रायः तीन मील पर गरुह-चर्टी है। मार्ग गंगा के किनार होकर है, जो बहुत आकर्षक और आहादकारी है। यह स्थान अत्यंत सुंदर है। यहाँ गरुइजी का मंदिर है। निकट ही है 'गरुइ-कुंड'-नामक एक कुंड है। यहाँ बाग बहुत-से हैं। यहाँ का अपूर्व प्राकृतिक दश्य देखकर प्रायः लोग हरिदार वापस चले जाते हैं।

हरिद्वार में पचासों धर्मशालाएँ हैं। यात्री भी तो यहाँ सदा बने हो रहते हैं। भारत की सप्त-पुरियों में एक यह भी है। इसे गंगा-द्वार भी कहते हैं। यह भारत का द्यति प्राचीन धार्मिक नगर है। यहाँ गगा का माहाव्य द्यत्यधिक है। यह हरि (विष्णु) द्वार भी कहलाता है। यहाँ मच्छड़ बहुत हैं। सबसे विशेष बात यहाँ की यह है कि यहाँ के कुट्यों का पानी ऐसा मीठा होता है, जमे सिसरी और ऐसा ठंडा होता है, जैसे गली वर्फ । हरिहार में मेले बहुत होते हैं । हर अमावस्या और प्रिंमा की यहाँ स्नान का माहाभ्य है । मेप को संक्रांति, गंगा-दशहरा और सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से मेला लगता है । अत्येक छ वर्ष के पश्चात्

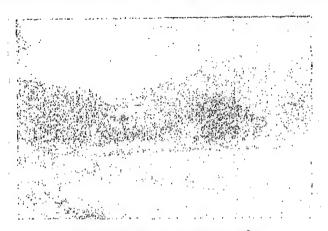

# हृषीकेश में श्रीराम-जानकी का मंदिर

ब्राधकुं भ ब्यार बारह वर्ष के पश्चान कुं भ का मेला पड़ता है, जिसमें कड़ें लाख मनुष्य ब्राते हैं। हरिद्वार केवल धर्म का ही नहीं, शिचा का भी केंद्र है—ऋषिकृत ब्रह्मचर्याश्रम तथा गुरुकुल-विश्वविद्यालय का तो वर्णन ही ही चुका है, ज्वालापुर-महाविद्यालय भी यहीं की एक प्रसिद्ध शिचा-संस्था है। हरिद्वार ज़िला सहारनपुर के ब्रांचर्गत है।

दो दिन के पश्चात् हम लोग हरिद्वार लौट आए। दोपहर के समय वहाँ के एरोडोम गए, और हवाई जहाज़ पर उहे। हवाई जहाज़ से हरिद्वार का पूर्ण दूरव दिखाई देता है। गंगाजी नहीं, मालूम होता है, नाली वह रही है। आदमी कठिनता से एक संटीमीटर के दिखाई देते हैं। हवाई जहाज़ पर बैठने पर डर उसी समय लगता है, जब बह नीचे ब्याने लगता है, ब्यन्यथा लगता है, जैसे मोटर पर बंठ हों। हवा का मोंका इतना तेज़ होता है कि यदि खिड़की के बाहर हाथ निकल जाय, तो हाथ की हड़ी ट्रट जाय।

हिरिद्वार का दृश्य हवा से भी दिखकर रात्रि को हिरि की पैड़ी पर फिर अपनंद लिया, और दूसरे दिन प्रातःकाल सस्टी-देहरादून चल दिए।

# हरिद्वार मे यमुनोत्तरी

बचपन की स्मृतियां कितनी मधुर होती हैं, इसे कीन नहीं जानता।
यपने बचपन की साधारण्-से-साधारण बातें याद करके मनुष्य का हृदय
गत्गद हो जाता है। उस समय का खेलना, पढ़ना और छोटी-छोटी
घटनाएँ भी बहुत महत्त्व-पूर्ण और भावी जीवन के लिये लुमावनी होती
हैं। साथ ही बालक के हृद्य पर जो नक्ष्शा उस उम्र में बन जाता है,
जो अमिट प्रभाव उस समय पड़ जाता है, वह जीवन-भर रहता है।
बालकों की प्रशृत्ति और प्रकृति का बहुत कुछ दारोमदार उनकी बचपन
की बातों पर होता है। सुभे प्रकृति से जो इतना ज़्यादा प्रम है, मेरा
यात्राओं में जो इतना मन लगता है, तीर्थ-स्थानों की ओर जो मेरा इतना
ज़्यादा अनुराग है, और कष्ट सहन करने का जो इतना अभ्यास सुभो
हो गया हैं, उसका बहुत कुछ कारण है मेरा बचपन। मेरे स्वर्गीय पिता
लाला सरस्प्रमादजी टंडन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उनका जीवन पूजापाठ में ही बीता। वह प्रायः तीर्थ-यात्राएँ किया करते थे, और माताजी
की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण में भी सदा उनके साथ
रहता।

विवरण की दृष्टि से संभव है, यह पुस्तक बहुत बही-चर्ड़ा न हो ( ब्रॉर ऐसा होना स्वामाविक भी है, क्योंकि इन बड़े तीर्थ-स्थानों का प्रा वर्णान एक छोटे-से लेख में नहीं किया जा सकता। एक-एक तीर्थ-स्थान पर ब्रालग-ब्रालग पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, ब्रॉर लिखी गई हैं ), किंतु इसका महत्त्व सेरे जीवन के लिये महान है। सेरा उद्देश्य भी इसके लिखने का स्पष्ट हैं। इसके द्वारा बदिरकाश्रम जानेवाले यात्रियों को थोड़ी-बहुत सहायता मिल सकती खाँर उनका मनोरंजन हो सकता है। यह लेख परियात्मक है। इन स्थानों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के

लिये काफी नादाद में पुस्तकें छप चुकी हैं, खोर उनकी सहायता ली जा सकती है।

वचपन में प्रकृति की हरएक चीज़ में एक निरालेपन, ताज़गी, विचित्रता चौर ब्रह्मानंद का जो च्यनुभव होता है, तथा जो प्रभाव हृदय चौर वृद्धि पर पड़ता है, वह उसी चीज़ को वड़ी उम्र में देखने से नहीं पड़ता, यह भुक्कभोगी भली भाँित जान सकते हैं। बालक के हृदय में सान्विकता का प्रा निवास रहता है—समालोचना करने की प्रवृत्ति तथा ज्ञान की कसी भी इसका एक सुख्य कारण हो सकती है।

हम लोग रान को लखनऊ से ई० आई० आर० से चले, और सबेरे हरिद्वार पहुँचे । चार-पाँच दिन वहाँ रहे, और बदरिकाशम जाने का प्रवंध आदि करते रहे। अच्छे दिन हम लोगों ने वहाँ से प्रस्थान किया।

शीवदरीनारायण की यात्रा बहुत किन समक्की जाती है—है भी श्रांर यात्राश्चों से ज़्यादा मुश्किल। हरिद्वार तक, वरन लहमण-मृले तक तो यह यात्रा सब यात्राश्चों के समान ही है, पर लहमण-मृले से पैदल चलना होता है। ( अब तो श्रीनगर तक मोटर भी गई है।) कुछ धार्मिक पुरुष तो हरिद्वार से ही पैदल चलना शुरू करते हैं। हषीकेश तक पक्षी सड़क गई है—मोटरों, ताँगों तथा पैदल चलनेवालों के लिये। हषीकेश से लहमण-मृला होकर, पैदल का मार्ग काटकर बदरीनारायण तक करीब न कीट चौड़ा बनाया गया है। एक सड़क १० कीट चौड़ी लहमण-मृले के इसी पार से गंगा के प्रवाह से दिन्सण किनारे पर देव-प्रयाग श्रांर श्रीनगर तक गई है। इस सड़क से मोटर पर थात्रा होती है। जिन्हें देवप्रयाग या श्रीनगर तक मोटर से जाना हो, उन्हें चाहिए कि वे एक दिन लहमण-मूला तक पैदल यात्रा करें, श्रांर हषीकेश लीटने समय स्वर्गाश्रम, जो सचमुच स्वर्ग ही के समान है, ज़हर देखें। हषी-केश किर लीटने का गतलब यह है कि मोटर हपीकेश ही से मिलते हैं।

लक्सरा-भूला पार करके गंगा के एक तरफ पहाड़ में बने बन्द फीट के चौड़े मार्ग में पैदल यात्री यात्रा करते हैं, और विना भूता पार किए ही

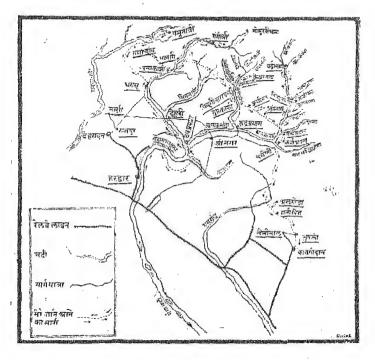

यात्रा-मार्गेका नक्तशा

१ म फीट चौड़ी सड़क से, जो टेहरी राज्य के प्रबंध से गंगा के दिलागा तरफ़ के पहाड़ में काटकर बनाई गई है, मोटर के यात्री यात्रा करते हैं। बीच में कहीं सेकड़ों फोट नीचे (२५-३० फीट से कम तो कहीं है ही नहीं) भागीरथी गंगा बहती है। पैदलवालों को मोटर के यात्री दिखाई देते हैं, और मोटरवालों को पैदल यात्री। ये दोनों ही, पैदल खोर मोटरों के, पर्वत के मार्ग धुटने से लेकर कंध तक ऊँचे नीचे बने हैं। कहने का मतलब यह कि बाहे जितना ऊँचे चड़ जाखो, पहाड़ की चोटी न मिलेगी, चाहे जितना नीचे उतर जाखो, गंगा को ४०-५० जीट नीचे ही बहती पाद्योगे। इधर-उधर पहाड़, बोच में गंगा—कहीं सेंकड़ों जीट खोर कहीं ४०-५० जीट नीचे बहती हैं। मोटर पर जाने से माटर के ऊँचे-नीचे चढ़ते-उतरते बड़ा मय माल्म होता होगा। जैसे पहाड़ टेड़े-मेंड़ हैं, उसी तरह मार्ग भी चक्कर-दार खोर सेंकड़ों जीट ऊँचे-नीचो है। एक ही कतार में जाते हुए दो खादमी एक १०० जीट ऊँचे पर जा रहा है, तो दूसरा १०० जीट नीचे। खब में संचेंप में हरिहार से यात्रा का खारंभ, स्थानों के नाम देते हए, करता है।

हरिद्वार से तोंगे से चलं। एक मील पर भीम-गोड़ा-चट्टी और फिर भी मील पर सस्यभारायणा-चट्टी पड़ी। यहाँ से ६ भील पर रामनगर और १ मील पर हबीकेश और ३ मील पर लक्ष्मणा-मृता है। लक्ष्मणा-भृते तक तो ताँगे पर आए, फिर स्वर्गाश्रम आदि देखकर २ मील पर गरुड़-चट्टी गए। गरुड़-चट्टी का वर्णन हो चुका है। कुली आदि तो हम लोगों ने लक्ष्मणा-भूते ही से कर लिया था। दाँडी, कंडी या घोड़ धारा यात्रा होती है। दाँडी की यात्रा सुखद होती है (खुली हुई एक पालकी-सी सवारी को चार मनुष्य उठाते हैं), पर खर्च बहुत होता है।

सी सवारी को चार मनुष्य उठात हैं), पर खर्च बहुत होता है। कंडी में ( एक मोड़ानुमा सवारी होती है, जिसे पहाड़ी अपनी पीठ पर लादकर ले चलते हैं। ऊपर आदमी बैठा होता है) कम खर्च होता है, पर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। हम सब लोग तो पैदल यात्रा कर रहे थे। यहाँ ऐसा कायदा है कि कुली बहुत

सबेरे ही यात्रियों को जगा देते हैं। त्राप उन्हें त्रसवाव बॉधकर

ेदे दीजिए, श्रोर यह बता दीजिए कि वे किस बट्टी पर चलका रुकें। वे उस स्थान पर आपसे पहलें पहुँच जायँगे, और बैठने-भर की जगह साफ कर लेंगे। पहाड़ी ईमानदार होते हैं, साथ ही लह्मरा-मृते में ही लिखा-पही हो जाती है। बौर, यदि कोई भी कुली मार्ग में किसी तरह की बदमाशी करे, तो उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। बोभ डोने की मज़दूरी आपकी यात्रा की लंबाई, आपके बोभ की तौन बौर 'सीज़न' पर रहती है। आप उस दिन कुनियों को चबेना देने के लिये ज़रूर मजबूर होंगे, जिस दिन आप कहीं विशेष हम से दो-एक दिन ठहरने की इच्छा करें। यो तो हर रोज़ इनाम के बहाने वे लोग कुछ-न-कुछ से ही लेते हैं, पर आपकी ख़शी से।

सबेरे हम लोग गरड-चड़ी से चले। २ मील पर फलवाड़ी-चड़ी है। यहाँ से सीढीनमा बने खेत दर पर बड़े संदर लगते हैं। एक पल हिमावती का पार करना पड़ता है, और ३ मीज पर गुलर-चट्टी है। फिर चढाई है । यहाँ से फिर १३ मील पर महादेव सेगा-चड़ी है । यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती और वड़ी वीजनी-चड़ी के बाद खत्म होती है। महादेव सैगा-चड़ी पर एक विशेष घटना हुई। सुना था, यहाँ २-३ मील पर, एक पहाड़ी पर महादेवजी का मंदिर है-- बड़ा संदर स्थान है। वहाँ हममें से २-३ आदमी गए, किंतु मंदिर तक नपहुँच सके। मार्ग भूल गए, और पहाड़ियों के बीच चक्कर कारना पड़ा । पहाड़ में मार्ग भल जाना कितना भयानक होता है, यह भक्तभोगी ही जान सकते हैं। नगर का मार्ग थोड़ ही है कि भूल गए, तो कुछ चकर पड़ जायगा। पहाड़ की कॅबी-नीची, खाईं -खड़वाली, पथरीली भूमि में मार्ग भूलना-जहाँ बादमी न श्रादमजाद, जिससे पूछ सकी, श्रीर न कोई बाहर निकलने का उपाय ही। यहाँ से है मील पर नई मोहन-चड़ी है। यहाँ रात में ठहरने का सुबीता है। २ ज़ील पर छोटी वीजनी-चट्टी ग्राई, ग्रोर साथ ही कड़ी चढाई भी, और फिर र भील के बाद बड़ी बीजनी-चट्टी। ३ मील पर न्योब खाल-चट्टी और ३ मील पर कुंड-चट्टी आती है। यहाँ से उतार शुरू होता है, और गंगा के निकट ३ मील पर

बंद्रमेल-चट्टी है, फिर ३ मील पर महादेव-चट्टी। यहाँ शिवजी का मंदिर है।

हरिद्वार में वदिकाश्रम तक सरकारी मील के पन्धर लगे हैं, इसलिये दूरी का पता मिलता रहता है, और यात्रियों को बड़ा डारस भी। मार्ग का दश्य बहुत सुंदर होता है, पर शीध्र ही अपने निर्देष्ट स्थान पर पहुँचने के फेर में लोग आंखों से देखते और वहते चले जाते हैं। फिर हर और दश्य-ही-दश्य है, इसलिये तिबयत भी कुछ मरी-सी रहती है। महादव-चर्टा पर शिवजी का मंदिर भी है। २३ मील चलकर श्रोखलाघाट-चर्टी और १ मील पर सिमाला-चर्टी पड़ती है। यहाँ एक मंदिर श्रांर एक महरना है। यहाँ से २ मील पर खंडा-चट्टी और १ मील पर सिमाला-चर्टी पड़ती है। यहाँ एक मंदिर और एक महरना है। यहाँ से २ मील पर खंडा-चट्टी और १ मील पर कंडा-चट्टी है। इस मार्ग में बुमात्रदार रास्ता है— चक्टिया आड़ू, आम, केला आदि। हम और हमारी बड़ी बहन खूब मार्ग-भर में, जहाँ पा सकते, फल तोडकर खाते चलते।

पिताजी की आँख बचाकर यह चोरी करनी पड़ती, क्योंकि यदि वह देख लेते, तो बक्कन भी पड़ती, और फल भी छीनकर फेक दिए जाते। वह समभाते—''जंगली फल खाने से बीमार हो जाओगे।'' हम लोग भी समभाते, ठीक है, किंतु फल देखते ही लार टपकने लगती। फल का लोभ बीमारी के डर को दबा लेता। (मार्ग में लगे हुए जंगली फल और पहाई। अँबिया तथा अनार कभी न खाने चाहिए। इससे आदमी बीमार हो जाता है।) सचमुच मेरे बदन-भर में फुड़ियाँ निकल आई—रारीर सड़-सा गया। काफी कप्ट रहा, किंतु जैसे आप ही फुड़ियाँ आई, वैसे ही बिना कहे चली भी गई। परमात्मा की कृपा यह रही कि मेरे पेर में फुड़िया नहीं निकली, किंतु मेरी बहन ने यह बात भी दूर कर दी—उनका पर पक गया। किंतु बाह री उनकी हिम्मत—दिन-भर चलना और रात को कभी-कभी हाथ-हाय करना! २-४ दिन के लिये उनके

लिये कंडी भी कर दी गई। श्रंत में उनका पैर ठींक हो गया। कहावत प्रसिद्ध है—''बचों के पैरों में शक्ति होती हैं।'' हम लोग अकते ही न थे—यह बचपन का तक़ाज़ा था, फिर नवीन वस्तुएँ देखने का उत्साह भी। लड़कों के लिये नो प्रत्येक वस्तु नई होती है, श्रांर उन्हें साधारण-से-साधारण वस्तु भी बहुत चित्ताकर्षक मालूम होती है। उसका कारण है—कम वस्तुएँ देखने के कारण उनका तुलनात्मक ज्ञान कम होता है, श्रांर समालोचना तो बच्चे कर ही नहीं सकते। दूसरा कारण होता है उनके हदय की पवित्रता श्रांर सत्यता, जैसा मैं पहले कह चुका है।

काडी-चट्टी में गोपाल-मंदिर देखने के बाद बले। यहाँ एक भरना भी है। फलों के पेड़—केला, अनार, आम, नींच् आदि—इस और अधिक हैं। बट्टी अच्छी है। १ मील पर मेरोखाल-चट्टी है, जहाँ श्रीशुकदेव और गणेशाजी के मंदिर हैं। यहीं पुल से व्यास-गंगा पार करनी पड़ती हैं। फ़लों के पेड़ और पीधे बहुत हैं। यहाँ भागीरथी और व्यास-गंगा का संगम है। २ मील पर व्यास-घाट-चट्टी (उस पार) है। यहाँ ब्यास-मंदिर, राम-घाट और साखी-गोपाल-मंदिर हैं। २१ मील पर छालड़ी और २ मील पर उमरास-चट्टी है। यहाँ एक मरना है। २ मील पर सींड़(बीळू)-चट्टी है। लोगों ने बहुत डरा दिया था कि यहाँ बिच्छू बहुत हैं, पर भगवान की कृपा से एक भी बिच्छू छत से चट्टी में नहीं गिरा, जैसा लोग कहते थे। यहाँ से २ मील पर देवप्रयाग है।

देवप्रयाग—हरिद्वार से देवप्रयाग ४६ मील है। मोटर ३-४ घंटे में देवप्रयाग पहुँच जाती है। देवप्रयाग प्रधान स्थान है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। एक मूलेदार लोहे का पुल पार करके संगम पड़ता है तथा बस्ती में पहुँचते हैं। यहाँ एक ओर से अलकनंदा बदरीनारायगा से आई है, और दूसरी ओर से पहाड़ काटती हुई भागीरथी। १०० कीट नीचे उतरने पर संगम मिलता है। ऐसे मुलेबाले कई पुल

बदिरिकाश्रम जाते समय रास्ते में पड़ते हैं। घाट पर राम-मंदिर है, जो, कहा जाता है. जगद्गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया है। यहाँ का दश्य बहुत ही मुहाबना है। यहाँ पंडों के मकान बहुत हैं। अलकनंदा के दोनों और काफ़ी बड़ी बस्ती हैं। यहाँ श्राद्ध, मुंडन आदि भी यात्री करते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच में यह बस्ती है। पहाड़ होने के कारण एक मकान ऊँचे पर है, तो एक नीचे पर। पहाड़ों के बीच में होने के कारण समतल भूमि यहाँ नहीं मिलती, इसलिये बस्ती गिचिपच है। इन मागों में कहीं-कहीं पनचिक्तयाँ भी चलती दिखाई देती हैं।

भारनों की यहाँ कमी नहीं। कहीं-कहीं भारने बड़ी तेज़ी से चलते हैं, कहीं-कहीं छोटी नहरों के समान बड़े वेग से बहते दिखाई देते हैं। वहाँ के निवासी अपनी चक्री चलाने के अनुकूल इनका बहाव काटकर बनाते हैं। जहाँ से बहाव ले जाते हैं, वहाँ एक डंडा लगाते हैं, जिसमें नीचे के भाग में लोहें की कुछ जंजीरों में पंख-से लगे होते हैं। उस डंडे के पंखों के तरफवाली, नीचे की नोक के नीचे, जो शायद लोहे की बनी हों—हैं समभता हूं, डंडा भी लोहें का होता होगा—एक ओखली-सी बनाते हैं (शायद वह भी लोहे की होती हो)। उसी ओखली में डंडा इस तरह पहनाते हैं कि जब जल-प्रवाह पंखों में लग, तो डंडा चूमने लगे। फिर डंडा ऊपर निकालकर उस स्थान को तख़ते आदि से पाट लेते हैं। एक चक्री का पिल, जिसका डंडे से लगाव नहीं होता, ऊपर डंडे में कर देते हैं, जो डंड के साथ घूम-घूमकर आटा पीसा करता है।

पहाड़ी यात्राओं में भारनों की शोभा विशेष होती है, इसलिये भारनों के बारे में भी कुछ कहना है। याक्सर ऐसा भी होता है कि मीलों भारने पड़ते ही नहीं। पर ज़्यादातर भारने पड़ते रहते हैं, या नदी के आस-पास होकर मार्ग जाता है। हमारे पुरखों ने यह धाम और इस धाम जाने का मार्ग ऐसा बनाया है, जिससे हिमालय के प्राकृतिक दृश्यों का पूरा ज्ञान इस और से जानेवाले यात्रियों को हो जाय।

हाँ, तो कुछ फरनों का पानी गंदा होता है, और कुछ का खराय। जगह-जगह उन भरनों का पानी पीन से भी आर्जा को पेचिश हो जाती है। उस पानी में पथ्थर के बहुत बारीक करा मिल होते हैं, जो पेट में जाकर नुकसान करते हैं। इस पहाड़ी यात्रा में आकर अक्सर लोग बीमार पह जाते हैं। इसका कारण एक तो यह कि यहाँ पानी की जक्षी का पिसा आटा खाने को मिलता है, और, कहते हैं, यहाँ का कवा पथ्थर भी आटे के साथ कुछ पिस जाता है। दूसरे, घी तथा नाज का बहुत दिनी या खराब होना भी एक कारण हो सकता है। दूध जमर यहाँ अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ महँगा। तरकारियों, जासकर हरी तरकारियों, की भी यहाँ कमी रहती है। बहुधा आलू ही सब कहीं मिलते हैं। कहीं-कहीं लोग दूध के दाम नहीं लेते। एक बार पिताजों मेरे लिये दूध लेने एक गाँव गए। वहाँ के गाँव के माने हैं च-१० घरों की बस्ती। हरएक चट्टी पर दूध नहीं मिलता। वहाँ के एक पहाड़ी ने कहा—''लड़के के लिये दूध ले लीजिए, पर दाम न लेंगे। लड़का जैसे आपका, वैसे हमारा।''

में बीमारी के कारण बता रहा था। लोग चलते रहते हैं, और रास्ते में मरना पड़ा कि उन्होंने प्यास बुमाई। न सुस्ताते हैं, न कुछ पहले खाते हैं। यह बुरा है। पहले तो कुछ थोड़ा-सा खाकर पानी पीना चाहिए, फिर पानी थिसा लेना चाहिए, जिससे मिट्टी के कण बैठ जायँ, और कुछ सुस्ताकर पीना चाहिए। पिताजी हम लोगों के खाने के लिये कुछ-न-कुछ ज़रूर बाँध लेते थे। हम लोग राम्ते-भर खाते चलते थे। इससे तबियत भी लगी रहती थी, और इंधर-उधर का पानी पीने से विशेष हानि न होती थी। पिस्ता, बादाम, किशमिश, मुनके आदि मेवा ज़रूर साथ ले लेना चाहिए।

यहाँ से दो मार्ग हैं—एक तो वह, जो सीधा बदरीनाथजी जाता है, श्रीर दूसरा वह, जो गंगोत्तरी जाता है। हम नोगों को गंगोत्तरी जाना था, इसलिय भागीरथी का पुल पार करके दूसरा मार्ग पकड़ा। अलकनंदा के बाएँ स्रोर का (बदरिकाश्रम का) मार्ग छूटा, स्रोर उन यात्रियों का साथ भी, जो सीधे बदरिकाश्रम जा रहे थे।

चढाई यहाँ से शरू होती है। ४ मील के बाद खोवे-गाँव, १ मील पर घोलार-घाट का सहरता जो स्वान के लिये उपयक्त स्थान है, खीर २ मील पर बिडकोट-चटो है। मार्ग कठिन है, पर प्राकृतिक दश्यों की कमी नहीं । इस और गुलाव आदि फ़लों तथा अखरोट, चीड़, देवदार आदि के पेड़ बहत मिलते हैं। = मील के बाद खरसाड़-चटी है। यहाँ रात को ११ मील चलने के बाद विश्राम किया। यहाँ पानी कार्का नीचे से लाना पड़ता है। १ मील पर नागी, ४ मील पर कैंथोली और ५ मील पर खाली-चड़ी है। कोटेश्वर होते हुए दूसरे दिन रात को बंडिशिया-चटी पर ठहरे। यहाँ से = मील पर कमारी और ६ मील पर टेहरी राजधानी है। प्रायः १२ मील चलकर टेहरी ( या गगोश-प्रयाग ) में ठहरे। ३ मील ऊपर चढ़ाई पर महाराज का भवन ( प्रतापनगर ) हैं । यहाँ श्रीबद्रीनाथ और श्रीकेदारनाथ के मंदिर हैं । भागीरथी और मिलन-गंगा का संगम है। नगर में जाने के लिये लोहे का भूला है। यहाँ अच्छी बस्ती है। रमणीक स्थान है। टेहरी से पाँच मील पर सराई-चट्टी है। सराई-चट्टी से २ मील आगे चलकर ठहरे । ७३ मील ब्याज चले । यहाँ से ५३ मील पर पीपल-चट्टी और ६ मील पर भिल्डियाना है। ६ मील चलकर ठहरे। यहाँ अच्छी धर्मशाला है, और वह सड़क भी मिलती है, जिससे होकर मस्री होत हुए लोग गंगोत्तरी जाते हैं। इस ब्रोर का मार्ग कठिन है। चट्टियाँ भी जुरा-जुरा दूर पर हैं। कहीं-कहीं पानी की भी किल्लत है। एक और विशेषता इस मार्ग में यह है कि काली कमलीवाले बाबा की छोर से इस मार्ग की खास-खास सब चिट्टियों और स्थानों पर प्रबंध है, जिससे ग्ररीब-श्रमीर, सबको सुविधा हो सकती है।

यहाँ से ३ मील पर छ म-गाँव, ७ मील पर तगृत-गाँव और ४ मील पर धरासू-चट्टी है। दम मील चलकर यहाँ ठहरे। यहाँ काली



धरासू के पास हमारे मार्ग का एक दृश्य

कमलीवाले बाबा की धर्मशाला है। सौंपों का हर इस छोर बहुत है। गंगाजी के किनारे-किनारे पुल पार करके चलना पड़ता है। इस छोर का दश्य बड़ा लुभावना है। नीचे धड़धड़ातो हुई गंगा और अपर पेड़ों से हकी पहाड़ों की चोटियाँ। कहीं-कहीं दूर चरफ से हकी चोटियाँ दिखाई देती हैं। कहीं-कहीं नीचं सीहियों की भाँति बने खेत थे। बड़ा सुहाबना दृश्य था। आमले के पेड़ इस ओर बहुत हैं। यहाँ से फिर दो मार्ग हो गए हैं—दाहनी ओर गंगोत्तरी का मार्ग है, और बाई ओर असुनोत्तरी का। हम लोगों को पहले अमुनोत्तरी जाना था, इससे हम लोग बाई ओर चले।

३ मील पर कस्याग्री, १ मील पर कुंभडाँड़ी-चट्टी, ३ मील पर सिलक्यारा । पास ही एक मारना है । १४ मील चलकर यहाँ ठहरे । फिर कठिन चढ़ाई है। ४ मील पर रॉडी का डॉडा है। इस ओर जांगोरा, साठो, ब्रालू ब्रादि की खेती होती है। = मील पर गंगागाानी-चड़ी पड़ी। प्राकृतिक दश्य यहाँ का बड़ा लुभावना है। सिलक्यारी से मार्ग खराव है — ५ मील पर राँड़ी की कठिन चढ़ाई है — प्रायः ५,००० फ़ीट ऊँची। मार्ग में पानी की कमी है। २ मील पर उडाल-गाँव है. जहाँ एक भएना है। २ मील पर सिमली-चट्टी और २ मील यमुना के किनारे-किनारे चलने पर गंगासानी है। यहाँ रात को टहरे। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मुंदर है । मिक्खियाँ यहाँ बहुत हैं । यमुना-नदी यहाँ बहुत तेज़ बहुती है। फिर ६ मील पर यमुना कुयनोर-चट्टी है। यह सृंदर स्थान है। वड़ी बेढब चढ़ाई और उतार तथा घने जंगलों और पथरीले मार्ग के बाद ४ मील पर खोजरा-चट्टी, ३ मील पर राना-गाँव, ३ मील पर हनुमान्-चट्टी है। १४३ मील चलकर आज यहाँ ठहरे। ४ मील आगे खरसाली-चट्टी है। यहाँ शनि देवता का एक मंदिर हैं। आगे ४ मील के विस्ट मार्ग के बाद यसूनोत्तरी है।

यहाँ हम लोग २-३ दिन रहे। यहाँ यमुनाजी का मंदिर है। गरम पानी के कई कुंड हैं, जिनमें खिन-कुंड, गौरी-कुंड और सूर्य-कुंड खादि मुख्य हैं। यहाँ सरदी बहुत ज्यादा पड़ती है। खाते समय मार्ग में भी कहीं कहीं बर्फ मिलती है—कभी-कभी ऊपर से भी गिरती है। मार्ग में भी बड़ी सरदी पहती है। लकड़ी यहाँ नहीं मिलती—नीचे से खाती है, इसिलये महँगी पहती है। यमुनाजी की मूर्ति तो विशाल है, पर मंदिर छोटा है। यहाँ में खोर मेरी वहन दिन-भर गरम पानी के छंड में नहाते। पहलेपहल जब हम लोग नहाने गए, तो पानी में उठता हुआ युखाँ देखकर हिम्मन न पड़ी। फिर ज़ुरा-सा पर डाला, तो पानी गरम खदहन-सा था। एक बूदें बावाजी, जो मनान करके देह पोछ रहे थे, हम लोगों की शायद मनोभावना समझ गए। उन्होंने कहा—" बचा, नहां लो, कोई डर नहीं। अभी डर लगता है, फिर जलोगे नहीं।"

हम लोगों ने कहा - '' बाबाजी ! पहले आप उत्तरिए, तो हम लोग नहाएँ।''

ंबचे तो इस लोग थे ही। बाबाजी ने कहा — बचा, हम तो नहा चुके, नहीं तो नहा लेते।"

तब बहन ने कहा—''तो वाबाजी, हम लोग भी नहीं नहाएँगे।'' वाबाजी ने हँसकर कहा—''अच्छा बचा, नहाते हैं।'' और, एक दो और दर्शकों की ओर धृमकर उन्होंने कहा—''बचे भगवान् के अवतार हैं।''

वह पानी में उतरे, और हम लोग भी। यह घटना तो मास्ली है। उस समय में इसका महत्त्व न समस्म सका था, किंतु आज जब में उस घटना को सोचता हूँ, तो उस पुग्य मूमि के साधु और यहाँ के साधुओं का भेद समस्म पाता हूँ।

फिर तो हम लोग बराबर नहाते या आलू लेकर, पुटकिया में बांब-कर, पानी में डाल देते। कुछ समय बाद आलू गल-से जाते, और हम लोग नमक के साथ तप्त कुंड के अधगले खालू खाया करते। कैसे स्वर्गाय दिन थे वे!

यहाँ एक विशेष बात हुई, जिसे मेरे स्वर्गाय पिता बार-बार कहते थे। एक दिन रात के कोई सात बजे होंगे। पिताओं खपनी चट्टी में बैठे थे। उन्हें पर्वत के ऊपर से एक ज्योति-सी पहाड़ के नीचे उतरती दिखाई दी। वह आश्चर्य से उसी ओर देखते रहे। थोड़ी देर बाद एक योगिराज उन्हें दिखाई दिए। वह पिताजी के पास आए, और बोले - 'बचा, मेरा कुछ सवाल है। इतना भोजन सुको दे।''

पिताजी ने उनकी खाजा का पालुत करने में खपने को धन्य सममा। पिताजी लाख कोशिश करते रहे कि उन्हें कुछ खौर दें, पर अपने सवाल से एक करा भी उन्होंने खिधक नहीं लिया। सब सामान लेकर वह चड़ी के बाहर निकले, खौर पिताजी के देखते-देखते जैसे गायब हो गए। पिताजी ने दूसरे दिन उन्हें हूँ दूने का बहुत प्रयत्न किया, पर उनका पता न चला। वहाँ के खौर लोगों खौर पंडों से ज़िक करने पर उन्होंने कहा—"खाप बड़े भाग्यवान् थे। न-जाने कौन देवता या कौन प्राचीन काल का ऋषि-सुनि खापके पास खाया हो।"

वीसवीं शताब्दी का वैज्ञानिक युग इस पर विश्वास क्यों करेगा, लेकिन अपने धर्मात्मा पिता, वहन और अपने नेत्रों पर में कैसे अविश्वास कर्हें।

# यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी

हम लोग यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी चले। यहाँ से १० मील पर रासा-गाँव है। रात एक मंदिर में ठहरे। यहाँ से ७ मील पर कुथनोर, १० मील पर उपरिकोट चौर ७ मील पर उत्तर-काशी है। गंगाजी के मिया-कर्षिका-चाट पर विश्वनाथजी का तथा कई चौर छोटे-छोटे मंदिर हैं। तस्त्रेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ जिक्ताना, पुलिस-स्टेशन, चौपधा-लय ग्रादि सव हैं। इसके चास-पास की भूमि वार्गावत कहलाती है। कहते हैं, यहाँ पांडवों को जलाने के लिये लासागृह बनवाया गया था।

यहाँ से १३ मील पर नगागी-चट्टी ( असी गंगा और भागीरथी का संगम ) और मील पर मुनेरी-चट्टी हैं। रात को यहाँ ठहरे। यहाँ मरनों का प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। दिन में मिक्खयाँ बहुत दिक करती हैं।

यहाँ से न मील पर भटवारी-चट्टी है। यह एक अच्छा नगर-सा है। यहाँ भारकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर और वड़ी बस्ती है। जयपुर के महाराज का अधिकेश्वर का मंदिर है। एक मंदिर में एक त्रिश्रुल और एक फरसा भी है, जो परशुरामजी का कहा जाता है। असेक मठ, मंदिर और पाठशालाएँ हैं। रात की यहाँ उहरे।

१० मील पर गंगाणानी-चट्टी है। यह बड़ा सुंदर स्थान है। यहाँ एक भरना बहुत उँचाई से गिरता है। गंगाजी के उस खोर एक गरम पानी का कुंड है, जो ऋषि-छुंड कहलाता है। इस खोर खलरोट के पेड़ भी हैं। रात को यहाँ विधाम किया। इसके खागे सुंदर पहाड़ी दश्य है।

प्र मील पर राणा-चट्टी और ४ मील पर सूकी-चट्टी है। इसके पहले ही सोन गंगा और भागीरथी का संगम पड़ता है। यह स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ से दूर पर, उँचाई पर, पहाड़ी हिस्से में वर्फ दिखलाई पड़ती है।

यहाँ से १ मील पर माला-चट्टी और ४ मील पर हरसिल-च ट्टी है। यहाँ श्रीलच्मीनारायण का मंदिर है। यह स्थान स्थान-प्रयाग भी कहलाता है। यहीं भोटिए लोग तिन्बत से आकर ठहरते हैं। कई छोटी-छोटी निद्यों का भागीरथी से संगम है। यहाँ गंगा बहुत तेज़ बहती हैं। बहुत नीचे, गंगा के पास, एक वहा मैदान-सा है। यहाँ का



वॉगोरा गाँव के तिब्बतियों की देवी का स्थान दृश्य देखकर डर लगता है। यहाँ श्याम-गंगा का पुल —पुल क्या है, नदी के खार-पार दो बड़े पेड़ डाल दिए गए हैं, जो पुल का काम करते हैं —है। यहाँ से बॉगोरा-गाँव पहुँचे। इस खोर तिब्बतियों की बस्ती है। यहाँ एक देवी का मंदिर है। इसके बाद ही हर िमल पड़ता है। यहाँ देवदार के पेड बहुत हैं। इस स्थान का हरय बहुत सुंदर है।

र मील पर घराली -चर्ट्टा है। यहाँ एक शिव-मंदिर है। पास ही जहनु मुनि और मार्कडेय ऋषि का आश्रम भी है। जाड़े के दिनों में गंगोत्तरी से यहाँ गंगाजी की मृति ले आते हैं, और यहाँ उन दिनों पूजा होती है, जब गंगोत्तरी और उस तक पहुँचने का मार्ग वर्फ से डक जाता है। यहाँ सुरा गाय बहुत मिलती हैं। इनकी पूँछ योड़े की तरह होती है, और बाल रीछ की तरह घने। यहाँ पंडों की वस्ती बहुत है। यह वस्ती धराली के उस पार है, जिसे मुखवामठ कहते हैं। यहाँ लकड़ी चीरने के कारखाने जंगल में बहुत हैं। लकड़ी नदी में बहा दी जाती है।

यहाँ से ७ मील पर भेरव-घाटो-चट्टी पड़ती है। यहाँ एक वड़ा लोहे का पुल बना है। दृश्य बड़ा भयावना है। चढ़ाई बिलकुल सीधी है। एक गरम कुंड और एक भैरवजी का मंदर है।

यहाँ से ४ मील पर गंगी तरी है। इस मार्ग में बहुत ज़्यादा सरदी पड़ती है। रास्ते में लड़के लड़िक्याँ तथा क्षियाँ तागा श्रीर मुई बहुत माँगती हैं। यह स्थान बहुत मुहावना है। जयपुर-महाराज का बनवाया गंगाजी का मंदिर है। दो पर्वतों के बीच में, बीच की सकरी घाटी में, गंगाजी के बाई श्रीर गंगाजी का छोटा मंदिर है। गंगाजी के उस पार जाने के लिये एक पुल बना है। यहाँ मागीरथी का केदार-गंगा से संगम है। गंगा का जल इतना ठंडा है कि नहाने से शरीर सुन्न हो जाता श्रीर ऐंठ-सा जाता है। गंगा-मूर्ति के निकट ही यमुना, सरस्वती, भागीरथ श्रीर श्रीशंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं। यहाँ गंगा का पाट काकी वड़ा है, श्रीर पानी इतना ठंडा कि हड्डी तक काँप जाय। यहाँ भागीरथी शिला पर पिंड-सान किया जाता है। देवदार श्रादि के पेड़ इस श्रीर बहुत हैं।

शोड़ी दूर पर गौरी-छुंड और २ मील पर पातंगनी भी है। यहीं पांडवों से १३ वर्ष तप किया था। सामान यहीं बहुत महँगा है।



गंगाजी का मंदिर ( गंगोत्तरी )

कुछ लोग मस्री होते हुए गंगोत्तरी जाते हैं। मस्री से सुआरबोल ६ मील, भालकी १ मील, धनौलही म मील, कारगाताल म मील, थौलधार म मील, भिल्डयाना ४ मील, छाप ४ मील, नगुरा ४ मील, धरास् ४ मील, डुंडा ६ मील और उत्तर-कार्या ६ मील है। अर्थात मस्री से उत्तर-काशी सीथ मार्ग से ६४ मील है। कुछ लोग सुचारबोल से सीथ मार्ग में न जाकर वाएँ हाथ जाती हुई एक पगरंडी से जाते हैं,

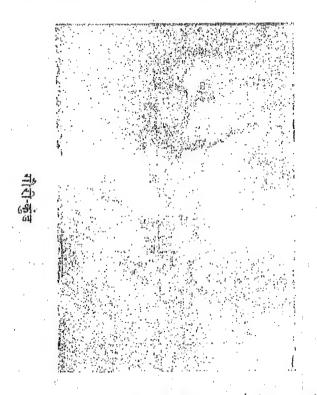

जो भवाना होते हुए घरासू पहुँचाती है। पर यह मार्ग ठीक नहीं है, यद्यपि इससे १४ मील का फर्क सीधे मार्ग से (कम) पड़ता है। एक पगडंडी ऐसी ही तयाड़ से धरास जाती है। इससे और मुख्य मार्ग से = मील (कम) का खंतर पड़ता है। पर ये दोनो मार्ग निर्जन और किंटिन उतार-चढ़ाव के श्रनुपयुक्त हैं। कुछ लोग गंगोत्तरी नरेंद्रनगर होते हुए जाते हैं। हपिकेश से नरेंद्रनगर ६ मील, फकोह ११ मील, नजानी १० मील, चंपा ५ मील, टिहरी १२ मील है। टिहरी से उत्तर-काशी ४४ मील है, जिसका वर्णन हो ही चुका है। पर यह मार्ग सिर्फ फक्कड श्रीर बुमक्कड यात्री ही पसंद करते हैं। देवप्रयाग (श्रीर मसरीवाला मार्ग उससे कम )वाला मार्ग श्रीवक प्रचलित है।

. पंगोत्तरी द्यात समय मार्ग में दो विशेष उल्लेखनीय घटनाएँ हुईं। एक दिन वहें और का पानी वरस रहा था। इत्तिकाक से सारे साथी आगे-पीछे हो चके थे। पानी कहता था, आज ही बरसँगा। पानी-ही-पानी था--- प्रगडंडी दिखाई न देती थी। पिताजी में श्रीर मेरी बहन, केवल तीन प्रामी एक साथ थे। शाम होने ही वाली थी। प्रलय के बादल छाए थे. और अधेरा भी हो गया था। पिताजी मार्ग भल गए। कुछ समय बाद पानी तो हरका पड गया. लेकिन खंधेरा बढता गया । हम लोग इधर-उधर भटकने लगे । पिताजी बहत निराश हो गए । खंत में यही तय हुआ कि अगर थोड़ी देर और मार्ग हुँ है न मिला, तो रात को यहीं रुकना ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो यदि वहीं गिर पड़े तो जान जायगी। पर गंगोत्तरी की सरदी खोर खुला मैदान। पिताजी के पास सिर्फ एक ऊनी चदरा था । न खाने को पास, न और कपड़ा । या तो रात को ठिठरकर मर जायँगे, या संभव है, कोई जानवर खा जाय। मार्ग न मिला। विलाजी रुत्रासे-से बैठ गए। बहन से कहा- 'इसे ( मुके-लेखक को ) ता धानी बिछाकर, चदरा उद्दाकर सुला ही देंगे। हमारा-प्रमहाश डेश्वर मालिक है।"

इतने ही में एक कुना दिखलाई दिया। उस सुनसान जगह में उसे देखकर पिनाजी को बहुत खुशी हुई, अचरज भी कम न हुआ। कुताः हम लोगों के पास आ मया, और अपनी मृक भाषा में जसे कुछ कहनाः चाहता हो। पिलाजी ने कहा—''ऐसा जान पड़ता है, मानो स्वयं भैरवजी त्र्याए हैं । चलो, इनके पीछे-पीछे चलें । देखें, यह कहाँ जाते हैं।"

कुत्ता आगे-आगे दौड़ता, और जब ज्यादा आगे निकल जाता, तो हक जाता, और हम लोगों की ओर देखता, मानो हमारी राह देखता हो। हम लोगों के पास आ जाने पर यह फिर आगे बहता। होते-होते वह ठीक उस चट्टी के पास आ गया—भगवान जाने किस मार्ग से होता हुआ, जहाँ हम लोगों के मार्था हक थे। सबके अवशए हुए चेहरे खिल गए। लेकिन चट्टी के पास आते ही न-जाने वह कहाँ गायब हो गया। जब पिताजी के सबको यह घटना बतलाई, तो एक बाबाजी ने, जो वहीं टिके थे, कहा—"सबमुच वह भैरवजी ही थे। नहीं तो बच्चा, ऐसे स्थान में, ऐसे समय कुत्ता कहां। बड़ माग्यबान हो, तमहीं सीरवजी के दर्शन हए।"

मेरव-घाटी-चट्टी चाँर गंगोत्तरी के बीच एक दुर्घटना भी हुई। गंगाजी के किनारे किनारे हम लोग पगडंडी पर जा रहे थे। घ-घ-घ करती हुई गंगा हज़ारों फीट नीचे बहुत तेज़ बह रही थीं—बिलकुल खड़ी चट्टानों के नीचे। इतिफाक सं मेरी बहन का पर किसला। में उनकी उंगली पकड़े था। वह गंगाजा की चोर गिरीं, और में भी। लेकिन घ-१० फीट नीचे एक चव्तरा-सा बना था—किनिता से १५-२ गज़ चौड़ा होगा, और नीचे वे ही खड़ी चट्टानें और गंगा। बहन नीचे हुईं, और में उनकी छाती पर। हम लोगों के ज़रा खरोंच भी नहीं लगी। लेकिन अपर एक भी हवा का मोंका चल जाता था हम लोग एक फीट भी आगे बढ़कर गिरते, तो सींच गंगाजी में जाते। पर जिसकी ज़िंदगी है, उसे कौन मार सकता है ! बड़ी किनिता से और बहुत डरते-डरते हम लोग ऊपर किए गए। गंगोत्तरी पहुँचने पर जब यह घटना वहीं के लोगों को सुनाई गई, तो उन्होंने कहा—''उस और का मार्ग इतना अधिक भयानक है कि वहाँ नीचे चव्तरा-सा कहाँ ! तेरे बच्चों को तो स्वयं गरड़ भगवान ने अपने पंकों पर रोक लिया।''

मंगोत्तरी के यो-तीन दिन के निवास में इन घटनायों का ज़िक बराबर होता रहा।

यहाँ से १०-१२ भील पर गोमुखी घारा है। कुछ तूर तक इस मार्भ में हम लोग भी गए, पर ठीक गोमुखी घारा तक नहीं पहुँचे। मार्ग बहुत बीहड़, दरावना खोर किन है। ठंड का तो कुछ हाल ही न पूछिए। खरत्। थोड़ी तूर जाकर हम लोग लौट खाए। यहाँ चारो खोर वर्फ-ही-बर्फ है। देवदाक, हाकचा, धुनेर खौर भोजपत्र के पेड़ भी हैं। यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। गंगोत्तरी से भटवारी तक तो उधर मे जाना पड़ता है, जिधर से खाए थे। भटवारी से दूसरा मार्ग लेते हैं।

## गंगोत्तरी से केदारनाथ

भटवारी से हम लोग व्यागे बढ़े। पहले एक पुल पार किया। २ है मील पर सौड़-गांव पड़ा। फिर लगभग ७ मील पर सियाली चट्टी पड़ी। इस क्योर बड़ी कड़ी चढ़ाई है। यहाँ भी मिक्स्यां बहुत हैं। फिर लगा-तार जंगल-ही-जंगल चलना पड़ता है। ६ मील पर खुबू-चट्टी है। यहाँ बड़ी सीलन है। पानी नहीं मिलता। एक करना है। ठंडक बहुत है। एक अर्मशाला मी है।

यहाँ से ४ मील पर बेलक की चढ़ाई मिली, जो इस खोर सबसे ऊँची कही जाती है। यहाँ भी बहुत ठंडक होती हैं। इस खोर जंगल-ही-जंगल है। ६ मील पर गंगराण-चट्टी है। पास ही फरना है। यहाँ विधाम किया। यहाँ से ४ मील का मयानक उतार है। कहीं पानी बरस जाय, तो फिसलाहट की न पृद्धिए। उस समय न चलना चाहिए। फिर २ मील की चढ़ाई के बाद फाला-चट्टी है। मार्ग जंगल का है।

यहाँ से ५ मील पर बृद्धा केदार है। यहाँ धर्म-नदी और बाल-गंगा का संगम है । एक शिव-मंदिर है, जो बहुत पुराना है। यहाँ रात को विश्राम किया । किर उतार-चहाब की ४ मील की भयानक यात्रा के बाद कैरव-चट्टी है। यहाँ भैरव और हनुमानजी का मंदिर है। मार्ग जंगल से होकर है।

३ मील के बाद भोर-चट्टी है। यहाँ भी भयानक मिक्खयाँ होती हैं। जंगल-चट्टी के बाद ५ मील पर धुत्तृ या गुत्तु-चट्टी है। यह स्थान मृगु-गंगा के किनारे है। यहाँ विश्राम किया। इस खोर मार्ग में वर्फ भी पड़ती है, और चड़ाई भी। भयानक चढ़ाई और जंगलों से होकर मार्ग है। १ मील पर गोपाल-चट्टी, ७ मील पर दो फुंद-चट्टी - कड़ी चढ़ाई है। ३ मील पर पंयाली-चट्टी है। यहाँ जाड़ा ख्राधिक पड़ता है। यहाँ तिथाम किया। यहाँ से ६ मील पर पंग्ने-चट्टी है। मार्ग बहुत खराब है,

खार भूल जाने पर डर रहता है । इस छोर यर्फ भी पड़ती है । इसे 'मेगूँ का माडा-चट्टी' भी कहते हैं । यहाँ भी काफी ठंडक थी । विधाम किया । १ मील पर त्रियुगा नारायण हैं । मान का दूशय खत्यंत मुंदर छोर लताछों तथा फूलों से भरा है । यहाँ विष्णुजी का मंदिर तथा कई छोर छोटे मंदिर छोर छुंड हैं । मंदिर के खंदर सभा-मंडप है, जहाँ धूनी जलती हुई दिखलाई देती है । कहते हैं, त्रेतायुग से यह धूनी जल रही है । खार, यहाँ शिव-पार्वता का विवाह हुआ था। यहाँ भी मिक्सवयाँ बहुत हैं । ब्रह्म-कुंड, कद्र-कुंड, विष्णु-कुंड, सरस्वती-कुंड छादि मंदिर के पास ही हैं, जो प्राचीन हैं । मंदिर के बीच में हवन-कुंड है । यहाँ खच्छी बस्ती है । यहाँ से यात्रा का मार्ग बहुत खच्छा हो जाता है । २३ मील के बाद सोन-प्रयाग है, जहाँ वासुकी गंग और मंदाकिनी का संगम है । किर १ मील के बाद सिरकटा गरोश-चट्टी है । यहाँ गरोशजी का मंदिर है । शिवजी ने यहाँ गरोशजी का सिर काटकर हाथी का मस्तक लगाया था।

यहाँ से २ मील पर गीरी-कुंड है। यहाँ गरम और ठंड जल के कई कुंड हैं। दो मंदिर भी हैं — एक शिव-पार्वती का और ६सरा कृष्णजी का। यहाँ में १ मील पर चोर-पिटिया मेरव-चट्टी है। जैसे जगनाथपूर्श जाने के बाद यदि यात्री 'सान्ती गोपाल' सान्ती देने न जाय, तो यात्रा का फल नहीं होता, वैसे ही यहाँ यदि भेरवजी पर बस्न'न चहाया जाय तो, कहते हैं, यात्रा का फल नहीं होता। ये सब पंडों के प्रजान के डंग हैं।

यहाँ से १ मील पर आमूर या जंगल-घट्टा है। कुछ दूर पर भीमिशिला' है, जहाँ भीमसेन की मूर्ति है। २ मील पर रायबाड़ा-चट्टी है। ३ मील पर मंदाकिनी गंगा का पुल पार करके श्रीकेदारनाथजी हैं। पुन के पास गंगाजी का मंदिर है। इस ओर मार्ग में बर्फ भी पड़ती है। सरदी केदारनाथजी में बहुत होती है।

यहाँ केदारनाथाजी की मूर्ति नहीं है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। एक बार श्रीकंदारनाथाजी मैंसे का रूप धारण किए पूर्वत पर घूम रहे थे। सीमसेनजी ने उन पर गदा चला दी। बेचारे पृथ्वी में ध्रुस गए। च्याला घड पशुपितनाथ के नाम से नेपाल पहुँच गया, पिछला श्रीकेदारनाथ जी हैं। यह द्वादश उपीतिर्लिंगों में से हैं। मंदिर में एक बड़ा घी का दीपक चौबीसों घंटे जलता है।

मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा नंदी है। फिर गर्गाशजी हैं। उसके बाद मंदिर में आते हैं । एक कमरा पार करने के बाद एक वड़ा भारी शिवलिंग पड़ता है, जिसका घेरा प्रायः १० फीट खीर उँचाई २३ फीट होगी । लिंग पर सर्प, त्रिशल आदि के चिह्न हैं। और पंडों का कहना है. उस पर चारो बेद खंकित हैं। बरामद में चारो खोर दीपदी, क ती, पार्वती, लदमी तथा पाँचों पांडवों आदि की मुर्तियाँ हैं। परिक्रमा में कई कुंड पड़ते हैं। जैसे अमृत - कंड, ईशान - कंड, हंस - कंड, रेतस्-कुंड, उदर-कुंड आदि । ये ठंडे जल के कुंड हैं। इस ग्रोर कमी-कमी बर्फ पर जलना पड़ता है, जिससे पर सुन्न हो जाते हैं। यहाँ भी कदारनाथजी की पूजा इ महीने ज्योमठ में होती है ( जन यह मार्ग जाड़े में बर्फ़ से ढक जाता है )। यहाँ कई छौर छोटे-छोटे मंदिर हैं। यहाँ कई नदियों-मंदाकिनी, सरस्वती और दूध-गंगा-निका संगम भी है । यहाँ 'मैरवमांप' वह स्थान है, जहाँ पहले मान की त्यारा। में फॉदकर लोग प्राया-विसर्जन करते थे। वहाँ त्यास-पास श्रीर देखने योग्य स्थान ये हैं — 'भगवान का बारा, 'चोर बाड़ी ताल' ( यह बहुत मनोहर स्थान है ), ब्रह्म-गुफा आदि । १०-१२ मील पर वासुकी-ताल भी है।

केदारनाथजी समुद्र की सतह से १९,५०० फीट की उँचाई पर हैं। मंदिर के एक मील पहले से ही चौरस भूमि मिलने लगती है। इसी भूमि पर केदारनाथजी की बस्ती है। केदारनाथजी से कुछ दूर पहले बड़-बड़ मैदान हैं। मंदिर वस्ती के एकदम पीछे है। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे ऊँचा पर्वत है, जिससे वहाँ की शोमा बहुत बढ़ जाती है। भूगोल में हम हल्की हवा (Rarified air) के बार में पह चुके हैं। यहाँ उसम कुछ यानुभव किया जा सकता है। इधर लकड़ी बड़ी महंगी है, क्योंकि केदारनाथजी के खास पास ३-४ मील तक कुछ पेदा नहीं होता। हाँ, एक खास तरह की घास और पीधे ज़रूर मार्ग में खास-पास उगते हैं, जिनसे कमज़ोर और बूंद यात्री कभी-कभी बेहोश- से हो जाते हैं।

मिद्दर से ३-४ फ़्लींग की दूरी पर वह स्थान है, जहाँ से मंदाकिनी निकनी हैं, लेकिन उपसली निकलने की जगह तो वर्क से ढकी होने के कारण दिग्वाई नहीं देती । एक बहुत वड़ा शिलाखंड है, जिसके नीचे से बहुत तेज़ी के साथ बहता हुआ जल ज़रूर दिखलाई देता ह ।

यहाँ १४-२० घर्मशालाएँ हैं। कार्त्तिक की पूर्णिमा के बाद केदारनाथजी की पंचमुखी चल मूर्ति रावलजी ऊषीमठ ले जाते हैं, जहाँ ६ महीने पूजा होती है। केदारनाथ से वदरीनाथ

·
·
·

4

हम लोग दो दिन केदारनाथजी में रहकर बदरीनाथजी चले। सोन-अयाग तक उसी राह से लौटे। सोन-प्रयाग से र मील पर रामपुर-चट्टी और र मील पर बादल-चट्टी है। यहाँ का दृश्य बड़ा मनीमोहक है।



श्रीकदारनाथजो का मंदिर

३ मील पर फाटा-चट्टी है। यहाँ विश्राम किया। १ मील पर 'शक्ति मंदिर साई का भूला'-चट्टी है। यहाँ दुर्गाजी का एक मंदिर है। यहीं

अहिषासुर का वध हुआ था। २ मील पर नारायण कोटी या व्योज-चट्टी है । यहाँ कई पुराने मंदिर श्रीर कुंड हैं — जैसे सत्यनागयण, वीरभदेश्वर बहादेव, भैंसामर आदि। यहां से २ मील पर मोतादेवी, १ मील पर नालाचट्टी और १५ मील पर गुप्त काशी है। गुप्त काशी में हस्तिक ड से गंगा और गोमुख में यसना की धारा निकलती है। विश्वेरवर भगवान का मंदिर है। सामने गरुइजी का मंदिर है। पास ही गौरी और पार्वती की मर्तियाँ भी हैं। एक मंदिर अर्धनारीश्वर महादेव का है। २ मील की कठिन चहाई के बाद ऊषीमठ है। यहाँ कई थेव्र मंदिर हैं। यह बहुत पुराना और पौराणिक स्थान है। यहीं ऊपा अनिरुद्ध का विवाह हन्ना था। यहाँ जल की कुछ कमी है। यहाँ अस्पताल, डाकखाना, पुलिस-चौकी, काली कमलीवालों की धर्मशाला आदि हैं। मंदिर में पंचमुखी श्रीकेदारनाथ का मोने का मुकुट है। सामने रावलजी की गही है। महा-राज मानधाता की मृतिं है। और ब्रोंकारेश्वर महादेव हैं। पार्वती की मूर्ति है। ऊषाजी का भी मंदिर है। अगल-बगल में तारा, सीता, द्रौपदी आदि की मृर्तियाँ हैं। केवल एक बात और बताना है। जाते समय जो चढ़ाइयाँ थीं, व अब ढाल वन गई थीं । १३ मील लगातार उतरने के बाद मंदाकिनी के तट पर पहुँचकर उसे पार गए। वहाँ की १३ मील की खड़ी चढ़ाई के बाद ऊर्पामठ पहुँचे।

यहाँ से ३ मील पर ब्रह्म या गरोश-चट्टी है, छोर २ मील पर दुर्गा-चट्टी, जहाँ दुर्गाजी की मूर्ति है। ३ मील पर पोधीवासा-चट्टी है, फिर भयानक जंगल के बाद ३ मील पर बिनया चट्टी है। बिनया-चट्टी पहुँचने के पहले ४ मील की कड़ी चढ़ाई छोर घने जंगल पढ़ते हैं। छालरोट, छाड़ू, चीड़, देवदार, खरस्, मोजपत्र छादि के पेड़ बहुत हैं। यह स्थान बहुत रमगीय है। बाबा कमलीवालों की धर्मशाला है। यहाँ से ३ मील की बहुत कड़ी चढ़ाई के बाद १४,००० फीट पर तुंगनाथ, हैं। यहाँ बर्फ नहीं थी। इस छोर पानी की कमी है। पुलकता-चट्टी

पर अवश्य जल मिल जाता है। बनिया-चट्टी से १ मील डबल विद्या-चही, २ मील के बाद चोपटा-चही और ३ मील पर तुंगनाथ-चटटी है, जिसका वर्णन ऊरर हो चुका है। यहां असृत-कुंड में गंगा की वारा पहाड़ से आती हुई गिरती है। बड़ी कड़ी चड़ाई के बाद मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ कई खौर मंदिर भी हैं। सामने बर्फ से डकी हुई पहाड़ों की चोटियों की बहार खब है। यहाँ में बड़ा नंबा उतार है। २३ मील बाद भीमद्वार-चट्टी है, जहां से श्रीवदरीनारायगा का रास्ता मिल जाता है। ३ मीत पर गाँगर बासा-चट्टो बाँर ४ मीत पर मंडल-चर्डी है। यहाँ से २ मीन पर मित्रेना-चट्टी और २१ मीन पर वैतरसी-कंड चट्टी है। दो छोटे मंदिर हैं। लदमीनारायण और शंकरजी के दर्शन किए। एक करना भी है। ेु भील पर गोपेश्वर-चट्टी है। यहाँ शिवजी का बड़ा मंदिर है । प्रदक्तिगा में गगोश, परप्रागम, पार्वती, गमड़ आदि के मंदिर हैं। यहाँ विष्णा-मंदिर अधिकता से मिलते हैं, शिव-मंदिर नहीं। संडल-चंदरी से लेकर यहां तक देवदान, चीड़, केला, गौरी-फल व्यादि के पेड़ तथा धान के खेत बराबर दिखाई देते हैं। यहां से ३ मील के बाद चामोली या लाल साँगा-चट्टी है, जो बहुत सुंदर तथा सुविधा-जनक स्थान है । हरिद्वार से सीधे बदरीनाथ ब्रानेवाल जो कर्ण-प्रयाग और नंद-प्रयाग होते हुए आते हैं, उनकी सड़क यहीं केदारनाथवाली सड़क से मिलती है । यह अलक्तीश पर बसा है । यहाँ पुलिस-स्टंशन, अस्पताल, डाकलाना तथा पक्के घर हैं । स्थान सुंदर है, पर मन्छड़ और डॉस बहुत हैं। यहां के बाद पेड़ों की कभी होने लगती है। यहाँ अलकनंदा करते से पार करना पड़ती है। २ मील बाद मठ-चट्टी, २ मील पर सिया-सैगा चट्टी, १ मील पर हाट चट्टी, २ मील पर पापल-कोटी-चट्टी है । यह स्थान अच्छा है । यहाँ कई दूकाने हैं । ४ मील पर गरुइ-गंगा-चट्टी है। यहाँ से मिक्सियों तथा मच्छुड़ों की कमी हो जाती है। यहाँ गरुड़जी का मंदिर है, और गरइ-गंगा का अलकनंदा से मंगम । बाट के उत्पर

एक छोटी-सी मिठिया है, जिसमें गण्डजी की मूर्ति है। २ मील पर टंग्ग्-चट्टी, २ मील पर पाताल गंगा-चट्टी, २ मील पर गुलाब-कोटी-चट्टी है। यहाँ लक्ष्मीनारायणजी का मंदिर है। २ मील पर कुषार या हेलंग-चट्टी है। यहाँ का दृश्य द्यान्छा है, और स्थान स्वच्छ। २ मील पर खानेटी-चट्टी, १ मील पर आहकुला-चट्टी, २ मील पर संब्घाट-चट्टी और १ मील पर अहिद्ध जोशीमठ है। केदारनाथ धादि की भाँति जाड़ में छ महीने बद्रीनारायण की मूर्ति भी यहाँ रहती है। यहाँ नर-नारायण के तथा और कई मंदिर है। परिक्रमा में द्रीपदी और गरुड भगवान की मूर्ति पड़ती है। सापने एक छोटे मंदिर में हुर्गा और गरुड भगवान की मूर्ति पड़ती है। सापने एक छोटे मंदिर में हुर्गा और गरुड कई कुंड हैं। नरसिंह-धारा और दंड-धारा में नहाने का माहात्म्य है। यहाँ कई कुंड हैं। नरसिंह-धारा और दंड-धारा में नहाने का माहात्म्य है। यहाँ कई फरने हैं। बस्ती और बाज़ार अच्छा है। यहाँ से कैलास को भी सीधा मार्ग जाता है।

यहाँ से २ मील बाद विष्णु-प्रयाग है, जहाँ विष्णु-गंगा और अलकनंदा का संगम है। बदरीनाथ की नहाई यहाँ से शुरू होती है। अलकनंदा पुल से पार की जाती है। इधर पड़ी चट्डाने हैं, इससे सड़कें बनाना सरल नहीं। यात्री पुल से उस पार जाकर फिर सड़क पर से जाते हैं। आकाश-गंगा तथा अन्य कई छोटी निद्यों अलकनंदा में मिली हैं। चारो छोर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। यहाँ विष्णुजी का मंदिर है। १ मील पर चल्दोड़ा-चट्टी, ४ मील पर घाट-चट्टी और २ मील पर पांडुकेश्वर-चट्टी हैं। यहाँ योग-बदरी और वामुदेवजी के मंदिर हैं। यह चट्टी गंगा-तट पर बसी है। पांडव यहाँ कुछ दिन रहे थे। उनके लिखे ४ ताम्र-पन्न हैं, तथा खेलने की चौपड़ बनी है। यहाँ से बह पहाड़ दिखाई देता है, जहाँ पांडवों ने जुआ खेला था। छुछ यात्री वहाँ जाते भी हैं, पर मार्ग बहुत सराब है। पांडुकेश्वर से हनुमान-चट्टी तक बहुत उतार-चड़ाववाला और खराब मार्ग है। सहक अलकनंदा से ५०-६० फीट उँचाई पर है। यहाँ

से १ मील पर शेष-धारा, १ मील पर विनीक या गरो रा-चट्टी और १ मील पर लामबगइ-चड्डी। लामबगइ से १ मील चलकर अलकनंदा का पुल पार करना पड़ता है । पुत ख़राब है . और साम भयानक । व्यक्तकनंदा का जल बड़े ज़ोर से बहता है। हनुमान-चट्टी के निकढ धृत-गंगा अनुकनंदा सं निजती है। ३ मील पर हन्मान-चट्टी है। ·यहाँ से पास हो बेखानस-तार्थ है। ३ मीत पर कांत्रत-गंगा खोर १ मीत पर कुनेर-शिना है। इस घोर का यह पूरा मार्ग ही छातकनंदा के किनारे-किनारे है । यहाँ से गार्ग बहुत ऊँबा-नीवा होता है । गरो स मंदिर और क्षवेर-शिता बद्रीवाय पहुँचने के पहले ही पड़ जाती है । कुबेर-शिला से बदरीनाथ के दर्शन होने लगते हैं। हुनुमार-चर्म से ४ मील बदरीनाथ हैं। हुतुमान-चट्टी से बद्रीनाथ की सड़क खराब है। सरदी बढ़ जाती है। इस और बन्नों की भी कमी है। यह विचार कि हम बदरीनाथ के इतने निकर या गए हैं, यात्रियों के हृदय में एक अवर्शनीय उल्लास भर देता है। सार्ग ऊँचा-नीचा, खगव है। कही-कहीं वर्फ पर भी चलना पड़ता है। कट देनेवाता मार्ग जैसे कारे नहीं कटता । भोचते हैं, किसी तरह मार्ग कटे, और अपना अंतिम लद्द्य, जिसके लिये . २॥ महीने से चल रहे हैं, आ जाय, और हमारा जीवन घट्य हो।

दांपहर के पहले ही हम लोग बदरीनाथ पहुँच गए—तपस्या पूर्ण हुई। हनुमान-चट्टी से ही भक्त 'श्रीबदरीविशाल की जय' के नारों से आवारा गुँजाने लगते हैं। ऐसा करें भी क्यों नहीं। २, २॥ महीने की कठिन यात्रा और कहों के बाद बड़े भाग्य से बदरीनाथ के दर्शन हुए हैं। बस्ती यहां की बनी हैं, जो अलकनंदा के तट पर है। यहाँ अस्पताल, डाक्सवाना, थानी, पुस्तकालय, पक्के और छंचे-ऊंचे मकान, सभी हैं। बाजार बड़ा है, और जहरत की सभी बीजें मिल जाती हैं— हाँ, वाफी महँगी अवस्य। पुरी के दोनो और पहाड़ हैं, जो नर-नारायण कहलाते हैं। यहां भी कदारनाथजी की भौति दिया जलाकर, पूजा करके छ महाने

पर बंद रहते हैं । संक्षांति पर फिए पर खुलते हैं, तो दिया जलता हुआ पाया जाता है । यह भगवान की माया है । मंदिर छोटा है । भगवान की सर्ति लगभग हाथ-भर की लंबी होगी जो काले पत्थर की है। मर्ति बहुत परानी और पद्मासन लगाए चादी के सिंहासन पर विराजमान है. जो श्रीशंकराचार्यजी द्वारा व्यापित कही जाती है। इसके दाहनी छोर क्रमेर, उद्भव, गरोश, गरुढ और बाई और नर-नारायण की मुर्तियाँ हैं। निकट ही घंटाकर्ण हैं, जो चंत्रपाल कहलाते हैं। यंडे अहते हैं, यहाँ १० मन चावल का सीम लगाकर प्रसाद यात्रियों को बाँटा जाता है। यह स्थान बहुत मुंदर है। यह स्वाभाविक है कि यहाँ चीज़ें सहँगी हों; क्योंकि हरिडार से बदरीनाथ काफी दूर हैं, खीर यहाँ तक बकरियों पर लादकर सामान लाया जाता है, न-जाने कितनी कठिनाइयों से । यहाँ सरदी बहुत पड़ती है, पर बद्रीनाथ का मंदिर गंगोत्तरी और केदारनाथ से कम केंचे पर है। सीही चहकर मंदिर का फाटक पड़ता है। संदर फाटक के सामने ही एक छोटे चवतरे पर गरुड भगवान की मुर्ति है। मंदिर में श्रंजनीकुमार की विशाल मुर्ति है । प्रसाद-घर के पास लदमीजी का मंदिर है । पास ही श्रीशंकराचार्य की गही है । श्रीशंकराचार्य की चाँदी की मूर्ति भी है। भगवान के दर्शन-सबेरे करीब न॥ बजे निर्वाण और आरती के दर्शन, १ बजे से ४ बजे सायंकाल तक शृंगार के दर्शन और ६ बजे भीग के दर्शन । यहाँ भी तप्त कुंड हैं। यहाँ के और पवित्र स्थान ये हैं- ऋषि-गंगा, नारद-शिला ( इससे नीचे नारद-कुंड, ब्रह्म-कुंड, गौरी-कुंड, सूर्य-कुंड आदि हैं ), गठड-शिला, नृसिंह-शिला, वाराह-शिला, मार्कडेय शिला, अलकनंदा और ऋषि-गंगा का संगम, महाद-धारा, कर्म-धारा । ब्रह्म-शिला में पिंड-दान होता है ।

यहाँ से २ मील पर वसु-घारा है। बदरीनारायण से वसु-घारा जाने कें मार्ग में भीनसेन ने नदी पर एक परधर रख दिया था, जो पुल का काम देता है। वहीं एक गाँव भी है। कहते हैं, वहीं पहाड़ पर श्यामकर्णी घोड़ के दर्शन होते हैं। वसु-धारा का मार्ग पथरीका और कप्ट देने बाला है। से कहां कीट ऊपर सं गिरती हुई धारा के छीटे भी दूर तक जाते हैं। यहां कोई विशेष देखने योग्य वस्तु नहीं। मार्ग में केशव-प्रयाग पड़ता है, जहाँ खलकनेदा और सरस्वती का गंगम है। वसु-धारा सं साय पथ, खलकापुरी और केलास खादि को सड़कें गई हैं। मार्ग खलम्य है। यहां भी हल्की वायु का खानंद मिलता है। यहते हैं, वर्णसंकर संतान पर वसु-धारा के छोटे नहीं पड़ते, और मनुष्यों पर पड़ते हैं। हम सब वसु-धारा तक गए।

भगवान् के मंदिर में भी ऊँच-तीच और शरीब-अमीर वा विचार किया जाता है। जो वहाँ के पंडों को दिल्ला दे सकता है, उसे आसानी से दर्शन हो जाते हैं, अन्यथा पंडों और सिपाहियों के अपके खाने पड़ते हैं। तीन दिन हम लोग यहाँ रहकर लौट पड़े। जब तक बदरीनाथ नहीं पहुँचे थे, तब तक तो थकाबट को उत्साह द्वा लेता था, किंतु अब, लौरते समय, बड़ी जल्दी पड़ी थी। यात्री थके, ऊबे और शीव घर पहुँचने के उत्सुक होते हैं।

बदरीनाथ से चामोली तक तो उसी मार्ग से आए। लौटते समय हास-ही-हान पड़ता है। विच्यु-प्रथाग से जोशीमठ तक २ मील की और पाताल-गंगा से पान मील की केवल दो चढ़ाइयाँ हैं। जोशीमठ से २ फ़लाँग हटकर सिंहघाट-चट्टी और चामोली से २ मील मठ-चट्टी में ठहरे। स्थान बड़े सुविधा-जनक और उत्तम हैं। चामोली के आगे मदाकिनी और अलक्नेदा का संगम है। यह स्थान वड़ा है। यहाँ पं० महेशानंद शर्मा का एक शिलाजीत का कारखाना भी है। ज्यों-ज्यों नीचे आते जाते हैं, पहाड़ होटे होते जाते हैं, और वनस्पति अच्छी होती जाती है, चीड़ के पेड़ बढ़ते जाते हैं। मरने भी पग-पग पर मिनते हैं। मार्ग का हस्य बड़ा मनोमुख्यकारी है। चामोली से २ के मील पर कोयल-चट्टी, २ मील पर पंठाना-चट्टी और ३ मील पर नंद~

प्रयाग है । यहाँ नंद नवा गोपाल का मंदिर है, और अलकनंदा तथा नंद-गंगा का संगम । यहाँ से ३ मील पर सोनला-चट्टी, १॥ मील पर हाडाकोरी और १॥ मील पर लंगास-चटरी है। स्थान अच्छा है, पर गरमी बहुत पड़ती है। २ मील पर जैकेडी-चट्टी, २ मील पर जमद-चट्टी श्रीर ४ मील पर कर्सा प्रयाग है। यहाँ कर्स-गंग श्रीर अलकनंदा का संगम है । यहाँ कर्ण का मंदिर है। एक उमादेवी का मंदिर है। कर्ण-प्रयाग के ज्ञाने एक पीपल का पेड़ पड़ता है. जिसे पार करते ही पाँचीं प्रयागों ( नंद-प्रयाग, रुद्र-प्रयाग, सोन-प्रयाग, देव-प्रयाग और कर्र्ण-प्रयाग ) आदि की यात्रा पूरी हो। जाती है। ३॥ मील पर सेमली, १॥ मील पर मटोली, ४॥ मील पर आदि वदी-चट्टी है। यहाँ एक मंदिर है। ४॥ मील पर जोका पानी: २ मील पर दिवाली खाल-चटटी, १ मील पर काली मड़ी, ३ मील पर गोविंद-चट्टी, १॥ भील पर चुनार घाट श्रीर प्रमील पर मेलचौरी है। ३ मील पर सेमल खेत. प्रमील पर चौ-खुटिया, ३॥ भील पर ग्वाली, ५ भील पर चित्रेश्वर-चटटी, ३ भील पर हारा-हाट, ३ मील पर चंडेश्वर, ५ मील पर बगुलिया-पोखर चौर ७ मील पर ममाबाबी-चट्टी है। लौटते समय नई चीज़ें, देखने तथा भित में कुछ डीलायन-सा आ जाता है। यहाँ से एक सङ्काश्रक्मोड़ा को गई है, श्रौर दसरी रानीखेत को । हम लोग अल्मोडा भी गए।

यलमोड़ा से भुवाली मोटर-लॉरी पर भी या सकते हैं, चौर पैदल के मार्ग से भी द्यम इब यात्री याते हैं। पैदल चलने के रास्ते दो हैं। पहला मार्ग इस प्रकार है— यलमोड़ा से प्रमील द्युराही, ४ मील प्यूड़ा, ४ मील नधुवाखान, ४ मील रामगढ़ और मिल पर भुवाली है। इस मार्ग से यलमोड़ा से भुवाली २५-२३ मील पड़ता है। रामगढ़ से भुवाली ग्राने में पहले ४ मील उतार और किर ४ मील चढ़ाव के हैं। केवल प्यूड़ा ही कुछ चड़ी चड़ी है, जहाँ डाक-पँगला भी है। यलमोड़ा से भुवाली का दूसरा पैदल मार्ग सो है— यलमोड़ा से १ मील डोल, २ मील

लीविया मल्ला १ मील लीविया तल्ला, ४ मील धुराई। (यहाँ दोनो मार्ग भिलाकर फिर खलग हो जाते हैं), ४ मील पावधार, ४ मील शीतला, १ मील मुक्तेश्वर है। मुक्तेश्वर से ४ मील नधुवाखान है, और नधुवाखान से भुवाली तक वही मार्ग है। रामगद और मुक्तेश्वर वड़ी चिट्टयाँ या पड़ाव हैं। खल्मोड़ा से मुक्तेश्वर १४ मील है। भुवाली से काठगोदाम मोटर-लॉरी जाती है, और पैदल का भी मार्ग है। पैदल के मार्ग से भुवाली मे ३ मील खारसाल, १ मील भीमतान, १ मील महाड़ागाँव, ३ मील महुवागाड़ा, १ मील चंददेवी, २ मील रानीवाग, १ काठगोदाम है। मार्ग १४ १४ मील का है। लॉरी के मार्ग से भुवाली से १ मील भुवाली-सेनाटोरियम, २ मील मूमियाधार, ३ मील गेटिया मोटर-स्टेशन, १ मील गेटिया-सेनाटोरियम, २ मील वीरचट्टी, २ मील जूलीकोंट (यह मोटर-स्टेशन है। डाकखाना भी यहाँ है), ४ मील बेलुवाखान, ३ मील मेडी पखान, १ मील रानीवाग और १ मील काठगोदाम है। मोटर-मार्ग से काठगोदाम प्रायः २१ मील है।

कुछ फुटकर बातें लिखकर में यह वर्णन समाप्त करता हूँ। इस यात्रा में लगभग ३ महीने लगे। मेरे और मेरी बहन के तो खरांचा तक नहीं लगा। हाँ, वहाँ से आकर पिताजी इतने अधिक बीमार हुए कि पृथ्वी ही पर उतार लिए गए, पर बाद में अन्छे हो गए।

हम लोग देव-प्रयाग से गंगोत्तरा चले गए थे, इसलिये जो मुख्य-मुख्य चिट्ट्याँ रह गई हैं, उनके नाम मैं दिए देता हूँ। जो यात्री केवल केदारनाथ-बदरीनाथ जाना चाहते हैं, वे खलकनंदा-नदी के इसी पार चलते हैं।

देव-प्रयाग से यमुनोत्तरी ६६ मील, देव-प्रयाग से गोसुर्खा-धारा १४५ मील, गंगोत्तरी १३५ मील, देव-प्रयाग से केदारनाथ ६३ मील और देव-प्रयाग से हरिद्वार ५६ मील है।

देव-प्रयाग से विद्यासीटी ३ मील, सीताकोटी ३ मील, रानीवारा-चट्टी

३ मील । यहां यानकनंदा खीर खांडव-नदी का संगम है । यहीं खर्ज न ने तप करके शिव में पाश गत व्यक्त्र प्राप्त किया था। यहां से भीज रामपुर-चट्टी, ३ मीन दिगोली-चट्टी, २ मील विल्वकंदार-चट्टी है । यहाँ शिवजी का मंदिर है। यहाँ से २ मील कमलेखर और १ मील पर श्रीतार या शिव-प्रयाग है। गड़वाल का यह सबसे बड़ा खीर पुराना नगर व्यातकतंदा के किनारे हैं। दुर्गाजी ने यहीं शुंभ-निश्ंभ-वध किया था। डाकलाना, अस्पतान, तारघर, पुलिस-चौकी आदि सब यहाँ है। कमलेश्वर शिव का मंदर भी है। यहाँ से ४ मील सुकरता और ३॥ मील भट्टीसेरा चट्टी है । यहाँ से १॥ मील छांतीखाल-चट्टी, २ मील खाकरा-चट्टी, २॥ मील नरकोट-चट्टी, १ मील पंच भाइयां की चट्टी श्रीर २॥ मील गुलाबराय-चट्टी है । यहाँ से २ मील पर रुद्र-प्रयाग है । यहाँ बालकनंदा और मंदाकिनी का संग्रम है । रहकेरवर महादेव का मंदिर श्रीर उसमें ताइकेश्वर गोणलेश्वर श्रीर श्रन्नपूर्णादेवी की मूर्तियाँ हैं। केदारनाथ जानेवाले, यात्रियों को अलकर्नदा का भूले का पुल पार करके मंदाकिनी के किनारे-किनारं जाना पड़ता है। यह बड़ी चट्टी है। डाकलाना, ग्रास्पताल. तारघर श्रादि सब यहाँ हैं। यहाँ से ४॥ मील छतोली, १॥ मील निलवाडा-चटटी, १ मील रामपुर और २॥ मील श्रागरत्य मुनि-चटी है । यहाँ श्रागस्य-मुनि का मंदिर है । यहीं श्रागस्य-जी ने तपस्या की थी। है भील पर छोटा नारायण मंदिर, २ भील पर सीइ, ११ मील चंदापुरी, ३ मील भीरी, ३ मील कुंड और ३ मील पर ग्राम काशी है।

कुछ यात्री, जो केवल बदरीनारायण ही जाना चाहते हैं (कंदारनाथ नहीं जाना चाहते), रद्र-प्रयाग से कर्ण-प्रयाग तक जाते हैं—मंदािकनी के किनारे-किनारे। कर्ण-प्रयाग से बदरीनाथ की यात्रा का तो वर्णन हो ही चुका है। रद-प्रयाग से ५१ मील पर रतोड़ा या रनीड़ा, २ मील पर शिवानंदी (यहाँ च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी) बड़ी चट्टी है। ४ मील पर कमेड़ा और अमील पर चटवा पीपल और २३ मील पर कर्गा-प्रयाग है।

जिसका वर्णन प्रस्तुत लेख में किया ही जा चुका है।

[ इसी प्रसंग में गुप्तकाशी से केदारनाथ खाँद केदारनाथ से बदरीनारायण का वर्णन हो ही चका है। |

नीचे लिखी दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान की है --

हरिद्वार में यमुनोत्तरी १५= मील यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी १३० भील गंगोत्तरी से केदारनाथ १३३ मील केदारनाथ से बदरीनाथ १०६ मील बदरीनाथ से काठगेदाम १७५ मील

श्रीबदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्तरी और यसुनोत्तरी की यात्रा में लग-भग २५, ३ महाने लग जाते हैं । पेदल चलनापड़ता है । मार्ग में नगरों की सुविधा कहां कि आवश्यकता की सभी वस्तुएँ मिल जाउँ । मतुध्य-शरीर को अस्वस्थ होते कितना देर लगती है । पहाड़ का पानी, खाने के अच्छे पदार्थों की किल्लत और महँगी आद ऐसे कारण हैं, जिनका यात्रियों को पहले ही से प्रबंध कर लेना चाहिए। द्वा, कपड़े, हाथ की घड़ी, फोटो केनग, मसाला, सायुन-तेल आदि, वर्तन, काकी रुप्या, छाता, लकड़ी आदि चीजें ज़हरी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिये कुछ चीजें लिखी जाती हैं—

- (१) कपड़ा चादि ३ ऊनी कंबल चोड़ने बिछाने को, वर्षा से चीज़ें बचाने के लिये मोमी कपड़ा, ऊनी मोज़ा, गर्म चौर ठंडे, दोनो तरह के कपड़े चौर कपड़े का मोला।
- (२) सार्यन-तेल श्रादि--सिर और कपड़े में लगाने का एक दर्जन सार्यन, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती (१ मुख) और दियासलाई (३ दर्जन)।

- (३) लक्डी- छाता आदि लक्डी, छाता और पहाड पर पहनने लायक रवड के तल्ले के जुते।
- (४) वर्तन बादि-थर्मस बाटिन, हल्की टीन या किरमिच की बान्टी खीर डोरी (कुएँ तो मार्ग में हैं नहीं, पर डोरी की बावश्यकता बहुधा बहुन नीचे बहता हुआ गंगानल भरने के लिये होती है ), एक हर का गिलाम, १ लोटा, अलमोनियम या फूल के हल्के बर्तन (यों तो हर चटी पर बर्तन मिल जाते हैं, पर प्राय: गंदे होते हैं ) और स्प्रिट-लेंप।
- (५) मताला आदि—पान का मताला, इलायची, सुपारी, कत्था, चृता, चाय, दाल और तरकारियों के लिये सब मताले पिसे हुए, स्खी मेवा (बादाम, किशमिश, मिसरी. छुहारा, पिस्ता आदि ) और कप्र, चंदन आदि पूजा का रामान (सामान तो वहाँ भी मिलता है, पर बहुत महँगा)।
- (६) ६पया यथाशांकि तथा आवश्यकता के अनुसार। मार्ग में अध्यह्य हा जाने पर लाचारी में डॉडी-कंडी आदि करना पड़ता है, पंडों की दिलिए।, दान-पुराय, कुलियों की मज़दूरी तथा बीमारी आदि आनजाने खर्चों के लिये। प्रायः २०० या २५० ६पया प्रति मनुष्य।
- ( ७ ) दवाएँ—टेंचर, स्प्रिट, हैज़ा, पेचिश, बुखार आदि की दवा, हाज़में का चृरन, पेपरमिंट, अस्तिधारा, फिटकरी आदि तथा अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार और दवाएँ।

नोट-स्वर्भ-आश्रम में बाबा कमलीवाले कुछ दवाएँ यातियों को देते हैं। बदरिकाश्रम के यात्रियों को उनसे मिलकर श्रवश्य लाभ उठाना चाहिए। देहरादून

संसार परिवर्तनशील है। समय वस्तुओं के रूपों को बनाया-विगाझ करता है। भारतवर्ष के प्रायः सभी स्थानों को काल-चक ऊपर भी ले जा चुका है, और नीचे भी गिरा चुका है। देहरावृत नगर के विषय में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है।

पाँच-छ दिन हरिद्वार में रहने के पश्चात में ६ बजे सुबह की गाड़ी से देहराइन चल दिया, श्रोर लगभग १९ घंटे में वहाँ पहुँच गया। एक धर्मशाला में सामान रक्खा, श्रोर चाचा पंजाबी (इसी नाम से वह प्रसिद्ध है) के यहाँ भोजन किया। तांगा करके १२-१५ पर घूमने चल दिया। पहले टपकेश्वर महादेव गया। यह बड़ा ही रमस्रांक स्थान है।



टपकेश्वर महादेव (देहरादृत)

सींगा थोड़ी दर पर रहर जाता है । लगभग २-२१ फ़र्लांग पैदल चल-कर एक पहाड़ी पर याया। एक छोटी पहाड़ी काटकर उसमें **मंदिर** बनाया गया है। शिवजी की मतिं वडी विशाल है। कई एक प्राकृतिक स्रोहें और सिर पर लटकती हुई लंबी-चौड़ी चड़ानें हैं, जो छत का काम देती हैं। ऐसे सुरक्तित स्थानों में साधु निवास करते हैं। मंदिर के नीचे ही एक अरना बह रहा है। उस दश्य का वर्णन कठिन है। मैंने उस पार जाकर एक फोटो ली (पानी घटने-घटने तक भी नहीं, पर बहाय बहुत तेज था )। बहुत से लीग उसमें नहा रहे थे। प्राकृतिक सीदियाँ-सी वहाँ बनी हैं। उसे देखने के परचात हम गुच्छ-पानी (Robert's cave ) गए। कन्या-गुरुकुल से राजपुर-रोड होते हुए जाइए । २ मील के बाद खाई पड़ेगी । बहुत ऊपर से नीचे उतरिए -मैदान पहले ही पार कर चक्रना होता है। बहुते हुए फरनों का दश्य कपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अनेक धाराएँ इधर-उधर से श्राकर श्रंत में एक हो जाती हैं। प्रायः एक मील चलना पड़ा। मार्ग में जानवन ग्राम पडता है और एक शिव-मंदिर भी। छावनी की श्रीर से भी मार्ग है। मैं इसी ओर से आया था। गंतन्य स्थान पर पैदल पहुँचकर श्चात्यिक एख होता है। इस स्थान के चारो ओर पहाड़ियाँ हैं, और बीच में बहुत विस्तृत और खुला हुआ स्थान । वहां से फरना निकलते और बहते देखा । यह वहत ही रमणीक स्थान है । यहाँ की पृथ्वी को जरा-सा छड़ी से खोदिए पानी निकल आवेगा। यह भारना पहाड़ी के ऊपर से कलकल करता असंख्य छोटी-छोटी धाराओं में नीचे बहता है। चारी स्रोर घने बन्तों से स्राच्छ।दित यह स्थान बड़ा शांति प्रद स्रौर सुपमा एवं सींदर्य का घर-सा है। पहाड़ी पर छोटे छोटे एक-दो मंदिर भी दिखाई दिए। गुच्छू-पानी का बाह्य रूप देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, किंतु यदि किसी ने उसका श्रांतर-उसके श्रांदर का रूप न देखा, तो उसने प्रकृति का समा रूप ही नहीं देखा।

ृ विस्मय, हर्ष, भय और महत्ता निश्चित भावनाओं से पूर्ण हदय लेकर भक्कति को नाना रूप में देखने के लिये अंदर द्वसने का साहस करना

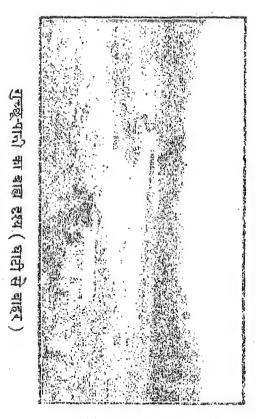

प्रकृता है। वह भी उस समय, जब कोई पथ-नदर्शन और वहाँ का ही कोई निवासी साथ हो। हम लोग चार आदमी थे, अकले होते, तो ब्दाबित भीतर भी न जाते। चारो और बृज्ञाविजयाँ, सघन कुंजें तथा दोनो और खड़ी पर्वत-श्रेणियाँ हैं। पानी सकरे मार्ग से नीचे बहता है। कहीं-कहीं तो मतने की चौड़ाई फीट या डेढ़ फीट ही थी। पानी शीतल, निर्मल खीर मीठा है, खीर निरंतर कलकल ध्वनि से अपने निर्दिष्ट मार्ग से

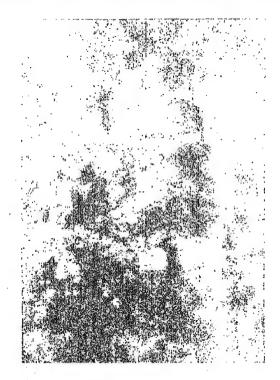

गुच्छू-पानी

बहता ही रहता है। जस ब्रुचाच्छादित पर्वत संदर्ग की गहरी, शीतल छाया में आपको बैठना पड़ता है—वड़ी सावधानी के साथ—कभी इधर-उधर कमारों और पहाड़ी चट्टानों को इधर से-उधर नाँघकर और कभी

घोती उठाकर पानी में छप-छप करते हुए कभी-कभी घटने-घटने. कभी कमर और कभी घटने से कम पानी में । सुर्थ की किरगों का प्रवेश कहीं-कहीं ही उस स्थान में हो सकता है। कहीं-कहीं सर्थ की किरखें आनी हैं, नहीं तो वही सखद छाया। धाटी के छंदर चलने में डर-सा लगता है--और यह स्वामाविक भी है-कित उस अनीकिक सौंदर्य को देखन का सीमाग्य क्या बेर-बेर भिलता है ? विश्वकट में गप्त गोदावरी के बाद इस स्थान में मन की एकावता और भय-पट असलता का आभास हुआ । जगह-जगह इधर-उधर से छोटी-छोटी जल की धाराएँ मुख्य धारा में भिलती जाती है, और यही-कहीं चड़ानी दीवारों से ही जल रिसयाता हुआ दिखाई देता है। कही-कहीं छोटे मारने से हैं-- क्रपर में नीचे जल गिरने के कारण । पहाड़ी स्थान होने के कारण मार्ग कफी ऊँचा-नीचा है, और उस बीहड़, किंतु मुंदर स्थान में बंदरों की तरह उचक-उचक-कर या लकड़ो के सहारे बुड़ों की भाँति। टटोल-टटोलकर धारे-धीर आगे बढना पड़ता है। दो-एक स्थानी पर गहरे कुंड भी पड़े। लाख बचाने पर भी थोता भीग ही गई। चरणां-दासी तो पहले ही जिपाकर एक स्थान पर रख आए थे। एक-आव स्थान पर पहाड़ों के बीच में घिरे. खले छोटे-छोटे मैदान-से भी पड़े। फिसलाहर तथा कांड का भी कहीं-कहीं सामना करना पड़ा । एक बड़े-सं पर्वताच्छादित मैदान में थोड़ी दूर चलने के बाद गुच्छु-पानी के उस पार आए । गुच्छु-पानी में घुसने पर जैसे-जेसे पहाड़ियाँ उचतर से उचतम होती गई थीं, उसी प्रकार वे नीचे होते-होते अंत में भैदान के रूप में फिर आ गई । यदि देहरादून निवासी एक मेरे मित्र साथ न होते. तो भला यह दर्शन कर हो सकते । जिस मार्ग से गए, उसी से लौटे। जुते पहुने, धोती ठीक की, और कुछ देर विश्राम के परचात, वहाँ से हम लोग न्यूफ़ोरेस्ट की ओर चले। देहराइन बहुत ही स्वच्छ नगर है। काली-काली, सीधी और लंबी बौडी सहकें नगर के हर छोर दिल्गोचर होती हैं। यहाँ बड़े सुंदर सुंदर

पार्क तथा विस्तृत भैदान हैं। जिस और भिलिटरी-कॉलेज हैं, उस और जान पर आपको आँगरेज़ी बाज़ार (लखनड के हज़रतगंज की माँति) निलंगा, और इसी के आस-पास सुंदर-सुंदर बँगले और कोठियाँ वनी हैं।

सब देखते-दाखते 'कोल्हागद-बिल्डिंग' पहुँचे। लाखों रुपए की इमारत है —बहुत सुंदर और दर्शनीय। इसके आस-पास की भूमि समतल मैदान है, और दूर पर पर्वत-श्रेिलयों के दर्शन होते हैं। 'आजायत-घर' में संसार-भर में जितने प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, जो-जो उनसे काम लिया जाता है, जो-जो रोग पेड़ों को हो सकते हैं, जो दबाइयाँ उन्हें बचाने और टीक रखने के लिये आवश्यक हैं, आदि-आदि सभी कुछ हम वहाँ देख और जान सकते हैं। वहाँ की चीज़ें देखने और समभने के लिये जब सप्ताहों की आवश्यकता है, तो निश्चय है कि इस छोटी पुस्तक में उनका वर्णन असंभव है। इस विषय में तो एक विस्तृत पुस्तक लिखी जा सकती है।

अब में देहराइन के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न कहाँगा। हिंदुओं की धार्मिक खंतःकथाओं के खनुसार देहराइन का ध्राविमीय उसी भृमि-स्तेत्र पर हुआ, जिसे केदार-कुछ कहते हैं, और जो शिवजी का निवास-स्थान है। उनके नाम पर हीं शिवालिक पर्वत-श्रेणी का नामकरण हुआ है। भारतवर्ष के दो महाकाव्यों (रामायण और महाभारत) की कथाओं में भी इस पवित्र प्रांत का नाम बार-बार खाता है। संस्पेप में कहना यह है कि देहराइन अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। इस प्रांत के खिरतब का प्राधीनता से संबंध है।

: किंतु देहराइन बहुत समय तक (महाभारत श्रोर रामायण-काल के परचात्। श्रज्ञात श्रांत-सा रहा। धार्मिक कथाओं का धर्म की दृष्टि से चाहे कितना ही अधिक महत्त्व क्यों न हो, किंतु इतिहास उन्हें अन्तरशः

सत्य मानने के लिये प्रस्तुन नहीं । कुछ भी हो, उन धार्मिक कथाओं के सुँघले प्रांत ने नवीन छोर पूर्ण प्रकाश ९७ वीं रानाच्यी में प्राया । १७वीं राताच्यी में इसने नवीन जन्म लिया, या किहए, इसका पुनरुद्वार हुआ । भारतवासियों को तभी से इस प्रांत के विषय में ज्ञान हुआ, जब से यह गढ़वाल-प्रांत का उक्त सदी में एक भाग हुआ। । सन् १६६६ में सिक्खों के गुरु रामरायजी यहां पंजाब से प्रधारे । उस समय फ़तेहशाह ही गढ़वाल के राजा थे । गुरुजी औरंगज़ेब से एक पत्र फ़तेहशाह के नाम लाए । आज्ञा मिलने पर उन्होंने एक मंदिर का शिलात्याम किया, और मंदिर बन जाने पर उसके खर्च और गुज़ारे के लिये बहुत-से गाँव उसके नाम लिख दिए गए । राजा फ़तेहशाह इस कार्य के निये सिक्खों की प्रशंसा के पात्र हैं । मंदिर बहुत ही सुंदर, अपूर्व एवं दर्शनीय है, जो देहरादृन के प्रायः बीचोबीच में स्थित है । इसकी आश्चर्य-जनक, अभूत-पूर्व और रहस्थो-मुखी वास्तुकता के लिये प्रत्येक नवीन यात्री को इसके दर्शन अवस्य करने चाहिए।

यशोक महान् ने बहुत-सी शिलाश्चों में बौद्ध-धर्म के मत श्चीर सिद्धांत खुदबाए, जिसमें वे उपदेश श्चीर शिला पाकर लोग श्रपने को सुधार सकें। उन्होंने स्तंभ भी बनवाए। शिला-लेखों में बौद्ध-धर्म की मुख्य शिला जीवन में शुभ श्चाचरण के नियम श्चीर सिद्धांत श्चादि ही उनके विषय हैं। ये शिला-लेख श्चादि प्रायः उन स्थानों पर हैं, जहाँ उनके समय में ब्यापारी-मार्ग था। एक ऐसा शिला-लेख 'कालसी' में है, जो देहराइल से ७ मील दूर, चकरौता रोड पर, यमुना-तट पर स्थित है।

तैनूरलंग दिल्ली को विश्वंस श्रीर लूड-मार कर चुकने के परचात् लौटते समय इसी देहरादृत की उपत्यका से होकर गुजरा, श्रीर नाहन के राजा से उसका कालसी-स्थान पर भयानक युद्ध हुआ। जिस समय भारतवर्ष में भुगलों का राज्य था, उस समय भी सेना-नायक खलीलुलाखाँ ने इस प्रदेश पर, सन् १६५४ में, श्राक्रमण किया, पढवाल के राजा को हराकर सद्धा दी, खीर इस स्थान का राज्य चतुर्भुज नामी एक मनुष्य को दे दिया। सन् १७५७ ई० में इस पर नजीवखाँ ने, सन् १००० में मराठों ने खीर फिर गोरखों ने, श्रीखमरसिंह थापा के सेनापतित्व में, खाकमण किया। उन्होंने गहवाज के राजा ब्रह्मनशाह को खुरवुरा के युद्ध में मार डाला। इसी समय से गोरखों के राज्य का यहाँ बीजारोपण हुआ। १७५५ में गोरखों की, पृथ्वीनारायण की ख्रधीनता में, बड़ी सुंदर, विशाल, मुव्यवस्थित खीर नियंत्रित सेना हो गई। उन लोगों ने सन् १७६० ई० में खलमोड़ा खीर छांत में, १००३ में, गहवाल भी जीत लिया।

गोरखों का राज्य-शासन बड़ा ही कठोर था, लेकिन उन्होंने उस समय के महंत को परेशान नहीं किया, जो उस समय के भगंकर आक्रमणकारियों पर परोज़ रूप से अपना प्रभाव डाल रहे थे। महंतों का प्रभाव जिस स्थान में उनका निवास होता है, उसके आस-पास के लोगों पर पड़ता ही है। इस समय के महंत भी बहुत सुयोग्य, सब्चरित्र, विहान और अपूर्व भक्त हैं। वहाँ के महंतों का प्रभाव सदा से ही वहाँ के निवासियों पर पड़ता रहा है, और उससे उनका लाभ भी होता। रहा है।

सन् १८ १४ में नैपाल-युद्ध प्रारंभ हुआ। गोरखे यद्यपि संख्या में बहुत कम थे, तो भी उन्होंने शीव्रता-पूर्वक नलापानी (यह स्थान भी दर्शनीय है) -पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थापित किया, जो कालिंगगढ़ के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, और अपने योग्य, अलोंकिक बीर और अदितीय साहसी सेनापित प्रातःस्मरणीय बलभइसिंह थापा की अधीनता और सेनापितव में यहीं से हड़ता-पूर्वक शत्रुओं की गति रोक्ने और उनसे मोर्चा लेने के, लिये निश्चय किया। रिसपन की याई तरफ (किनारे पर) कालिंग की दूसरी तरफ (उसकी विरुद्ध दिशा में) दो छोटे, चौकोंने मीनार-से हैं। वर्तमान डी० ए० वी० कॉलेज से यह स्थान आध मील.

दर है। इनमें से एक जेनरल गिलिस्पाई और उसके साथी के, जो वहीं उसके साथ युद्ध में मरे थे, स्मृति-स्वह्य है। दूसर मीनार पर इमारे गर्व ग्रीर भारत माता के सप्त बलभद्रसिंह थाया और उनके ०० वीर योद्धाओं के गुगों, बीरता, साहंस और देश-अम की भाषाएँ लिखों है। इन योद्धाओं ने अपने अमृतपूर्व और अलीकिक वीर कार्यों के द्वारा सदा के लिये भारतवासियों के हृदय को अपना स्थान बना लिया है। उन माताओं को धन्य है, जिन्होंने ऐसे बीर पुत्र उपल किए; ऐसे वीरों को धन्य है, जिन्होंने अपनी माताओं बा दूध लजाया नहीं। अन्य किशी वेश के इतिहास में ऐसे वीरता-पूर्ण कार्य-कलावों की तुलना और समना नहीं मिलेगी। सिरमीर-प्रदेशांतर्गत जैतक-स्थान की रल्ला बलमद्रसिंह थाया उस समय नक करते रहे, जब तक भ्रारेज़ों का युद्ध और उनके आक्रमणा पूर्ण रूप से समान नहीं हो गए, और जब तक सन १०१६ में सिगीली की संधि नहीं हो गई।

त्राधुनिक देहरादृन-नगर का जन्म तो अभी थोड़े ही वर्षों पूर्व हुआ है। यह समुद्र-तल से २,३२३ कीट ऊँचा है। पहलेपदल हरिद्वार तक ही रेल थी। सन् १६०० में हरिद्वार से देहरादृन तक गई। इस समय भी देहरादृन के आगे रेल नहीं जाती। ससूरी जाने के लिये देहरादृन ही अंतिम रेलवे-स्टेशन है, इसके बाद लॉरी और मोटरें जाती हैं। यों तो ललकुआँ स्थान ही से पर्वत-श्रेणी के दर्शन होंगे लगते हैं, किंतु देहरादृन तक पर्वत-श्रेणियों बहुत ऊँची होने लगती हैं, और रेल की पटरियों के लिये चौरस और उपयुक्त स्थान मिलना सरल नहीं रह जाता। इस हरिद्वार के कुछ पहले ही से जल-वायु में भी परिवर्तन अनुभव करने लगते हैं, किंतु देहरादृन आकर तो वायु की नमी और उसकी ठंड का पूर्ण हम से अनुभव होता है। मैदानों से आनेवालों के लिये यह परिवर्तन छिपा नहीं रह सकता। इस प्रदेश के बहुत-से भाग में चाय के बाग हैं। दून-उपत्यका का सेत्रफल

पायः ५०३ वर्गमील हैं। यहाँ घने-घने जंगल हैं, जो चरमों खौर छोटी-छोटी निद्यों से परिपूर्ण हैं, और शिवालिक पर्वत-श्रेणियों से यह भाग घिरा हुआ है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी की उँचाई ३,०४१ फीट है। यह घाटी ४५ मील लंबी और १५ मील चौड़ी है।

देहराइन में कई वैज्ञानिक और सैनिक संस्थाएँ विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं। "The Great Trigonometrical Survey of India Department Office" की नीव सन् १०३० में डाली गई थी, और इस संस्था का संबंध कालोनल एवरेस्ट के नाम से भी हैं (यह वही महाशय हैं, जिनके नाम पर हिमालय की सवाँच पर्वत-धेराी 'एवरेस्ट' का नामकरण हुआ है)। अब तो इस दक्षतर का चित्र और कार्य-कम बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। ट्रिगनोमेट्रिकल के विभाग के अतिरिक्त यहाँ अन्य विभाग भी हैं। सारे जिटिश-साम्राज्य में केवल तीन ही observatories हैं (श्रीनविच, मारिशस और देहराइन में), जहाँ सूर्य की फोटो ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ Imperial Forest Research Institute है, जो अपनी मौति की संसार में केवल दमरी ही है। यहाँ फॉरेस्ट-कॉलेज है, मिलिटरी-एकेडमी है, जिसे इंडियन सेंडहस्ट भी कहते हैं, और प्रिंस ऑफ वेल्स मिलिटरी कॉलेज है। Vicerory's Body Guard और गवर्नमेंट सरिकट हाउस भी यहाँ है, जहाँ वाइसराय और गवर्नर ठहरते हैं।

यह प्रांत चाय के न्थापार के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है। पहला चाय का बाप कोल्हागढ़ में, लॉर्ड बिलियम बेंटिंग के समय में, लगाया गया, जिसे सिरमौर के महाराजा ने तीन लाख रूपए में खरीद लिया, ग्यौर वह बाप इस समय तक बहुत श्रन्छी दशा में है।

त्रुरत, हम लोग न्यूकॉरेस्ट (कोल्हागड़-बिल्डिंग) देखने जा रहे थे। हम लोगों का ताँगा इनके बागों से होकर गुज़रा। चाय के खेत मीलों तक फैले हुए हैं। हम लोग यहाँ उता पह, और खूब खेतों के चारी ओर घूमे। चाय की हरी हरी पित्यों थीं, जो कुछ लंबी कही जा मकती हैं, और उन पर एक विशेष प्रकार की हरी-हरी छोटी-छोटी घुंडियाँ होती है। हम लोगों ने थाईी-सी पित्तयां और घुंडियां लखनऊ लाने के लिये तोड़कर अपनी-अपनी जेवां में रख लीं। मार्ग में एक बड़ी लंबी नहर पड़ी। कदाचित् इसस नहाने-धोने के अतिरिक्त इन खेतों की सिंचाई भी होती है। नहर पक्की है। बाच-बीच में, थोड़ी-थोड़ी दूर पर, आर-पार जाने के लिये छोटे-छोटे पुल-से हैं। नहर की चौड़ाई २-३ गज़ होगी। ऊँची-नीची भृमि होने के कारण थोड़ी-थोड़ी दूरी के बाद छोटे-छोटे फाल-से हैं - अर्थात् फीट-डेड फीट की ऊँची सतह से नीचे पानी गिरता है। इस नहर हारा नगर के उस भाग की प्राञ्चतिक शोभा बढ़ गई है, यदाप उस स्थान में नगर की चहल-पहल हमें नहीं मिलती। जन-रन से १॥-२ मील दूर यह स्थान है। उस और आवादी है, पर कम। एक और तो किसान और मामूली लोग रहते हैं, और कुछ दूर इटकर बड़े-बड़े आदिमयों की कोठियाँ भी हैं। खैर।

न्यापार की दृष्टि से यहाँ की सुख्य वस्तुएँ चाय और लकड़ी हैं। लकड़ी की कारीगरी का काम भी यहाँ होता है। त्याखेट की दृष्टि से देहरादृत बहुत उत्तम स्थान है। नगर से दृर् घने जंगलों में शिकार भी मिल सकते हैं। शिद्या की दृष्टि से भी देहरादृत महत्त्व-पूर्ण स्थान है। यहाँ की प्रसिद्ध शिद्धा-संबंधी संस्थाएँ ये हैं—

- ( १ ) दि दृत स्कूल—इसमें स्कूली शिक्ता के श्रातिरिक्त चित्रकता, वास्तुकता, मृतिंकता, वरतन बनाना, पत्थर में खुदाई का काम, बढ़ईगीरी, धातु का काम और संगीत श्रादि भी सिखाया जाता है।
- (२) डी॰ ए॰ वी॰ इंटरमीजिएट कॉलेज—यहाँ का यह सबसे मुख्य कॉलेज है। आर्ट और साइंस के सभी विषयों की यहाँ शिक्ता दी जाती है।

- ( ३ ) महादेवी-कन्या-पाठशाला इंटरमीजिएट कॉलेज— लड़िक्यों का अमुख और बहुत प्रसिद्ध कॉलेज हैं।
  - ( ४ ) दि ए० पी० भिशान-हाईस्कूल--- यह पलटन-बाज़ार में है ।
- ( प्र ) दि ए० पी० मिशन-गर्ल्स हाईस्कूल —यह राजपुर-रोड के निकट है।
- ( ६ ) साधूगम-हाईस्कूल (ऋोरियंटल ऐंग्लो-बर्नाक्यूलर हाईस्कूल)— यहाँ कुछ दस्तकारी की भी शिक्ता दी जाती है ।
  - ( ७ ) इस्लामिया स्कूल
  - ( = ) गोरखा-मिलिटरी-स्कूल
  - ( ६ ) नारी-शिल्प-मंदिर (कन्यात्रों के लिये )
  - ( १० ) गवर्नमेंट गर्ल्स-मिडिल स्कूल ( कन्यात्रों के लिये )
  - ( ११ ) एक छौर गवर्नमेंट गर्न्स-मिडिल स्कूल ( कन्याओं के लिये )
  - ( १२ ) गवर्नमेंट-फारपेंटरी स्कूल
  - (१३) कालोनल बाउन केंब्रिज स्कूल
  - ( ४४ ) सेंट जोसेक एकेडेमी इत्यादि 🌽

देहराहून के आस-पास बहुत-से दर्शनीय स्थान हैं। एक तो राजपुर से ३-४ मील दूर पर सहस्रक्षारा और दूसरे मसूरी, जो यहाँ से प्रायः २२ मील है, और मसूरी से केमटी-फाल और जमुना-ब्रिज आदि थोड़ी-थोड़ी दूर पर हैं।

देहरादून को अपने आकर्षणों के कारण जो स्थान प्राप्त है, वह उपयुक्त ही जान पड़ता है।

देहराइन से ५० मील पर 'चकरता' है। यह मिलिटरी स्टेशन है। यहाँ होटल और 'वोडिंग हाउस' नहीं मिलेंगे। हाँ, एक काफी बड़ा बाज़ार अवण्य है, जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएँ सरतता-पूर्वक मिल सकती हैं। यहाँ से ० मील की दूरी और उँचाई पर 'देववन'- नामक बड़ा सुंदर स्थान है। यह मसूरी-शिमला रोड पर है, और

यहां से हिमानय की हिमाच्छादित पर्वत-श्रेणिया एक दृष्टि में पूर्ण रूप से दिखलाई देती हैं। प्रकृति की इस सुपमा और मनोहरता का वर्णन करने के निये शब्दों में काम नहां निकन सकता। वह अर्थन वित्तायर्पक है, और मनुष्य के हृदय को सात्त्विक और स्वर्णय भागों से भर देता है। इस रूपान पर बसों और मोटमें हारा पहुँचा जा सकता है। वं साहसपुर होती हुई कालमी तक और वहां में इस पहाई। के ऊपर टेड़-मेदे घुमावदार रास्तों से होकर जाती हैं।

केवल एक बात का उल्लेख करकं में यह वर्णन समाप्त करता हूं। स्टेशन से २-३ फर्लोग पर एक कोई वैश्य मजन की धर्मशाला है। हम लोग उसी में टिकं। धर्मशाला में मंदिर भी है। वहां का मैनेजर बड़ा ही टर्रा था। पर, हम लोगों पर तो उसकी कृपा ही रही, किनु बहाँ रहना मुरिक्चित नहीं। दूसरे, वहां बड़ी गंदगी है, विशेषकर पालाने में। गरिमयों के दिनों में वहां टिकना तो और भी कल्टदायक है। तो भी मैनेजर ने हम लोगों को वहां विशेष सुविधाएँ प्रदान कीं।

देहरादून भी मधुर स्पृति हम लोगों के हृदय से कभी दूर नहीं हो सकती।

मसूरी

मस्री पढाड़ियों की रानी कहलाती है, और उसका यह नाम सार्थक भी है। सुक्ते दो वर्प हुए, वहां जाने का सौमान्य प्राप्त हुआ था। मैं लोगों के मुँह से मस्री के पाकृतिक सोंदर्य और अमृत-सदश जल-वायु के विषय में सुनता था, और अपने मस्तिष्क में काव्यनिक चित्र खींचा करता था कि वह ऐसा होगा, वैसा होगा। किंतु जब अपनी आंखों से उस स्थान के दर्शन किए, तो जितना मैंने सुना था, उससे कहीं आकर्षक और मनोहारी उसे पाया। उसकी सुपमा का वर्णन लेखनी नहीं कर सकती। वह केवल देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। तो भी मैंने जो वहाँ देखा, उसका थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ, जिससे जो सजन वहाँ जाय, उन्हें यह मालग हो जाय कि वहाँ क्या-क्या देखने योग्य वस्तुएं हैं।

में शाम की गाड़ी (इं॰ आई॰ आर॰) में लखनऊ से चला। चार बजे प्रातःकाल गाड़ी लस्कर पहुँची। लखनऊ की अपेचा यहाँ सुबह कुछ ठंड प्रतीत हुई। पहाड़ियों के दर्शन यहीं से होने लगते हैं, और रेल को उत्तरोत्तर ऊँची भूमि पर चलना पड़ता है। पृथ्वी और पहाड़ों पर हरियाली-ही-हरियाली दिखाई देती है। ऐसा लगता है, मानो प्रकृति ने हरा मस्त्रमली गहा बिछा दिया हो। पहाड़ियों पर पीधे-से उने दिखाई पड़ते हैं, किंतु पास जाने पर पता लगता है कि व ऊँचे-ऊंचे पेड़ हैं, जो दूरी और उँचाई के कारण छोटे-छोटे दिखाई देते हैं। ऊँचे-नीचे, असी-बद पहाड़, ऐसा लगता है, मानो थोड़ी ही दूर पर हैं, किंतु बास्तव में वे मीलों दूर होते हैं। उस स्वर्गीय दृश्य को देखकर मनुष्य अपने आपको भूजन्या जाता है। थोड़ी देर के लिये उसका चित्त शांति और झानंद में लीन हो जाता है। थोड़ी देर के लिये उसका चित्त शांति और झानंद में लीन हो जाता है। थोड़ी देर के लिये उसका चित्त शांति और

पता ही नहीं चला, यह १॥ धंटा कैसे और कितनी जल्दी बीत गया। हरिदार हिंदुओं का सर्व-प्रधान तीर्थ है. बात: यहाँ गाड़ी काफी देर ठहरती है। सना यहाँ से गाड़ी में दो ए जिन लगते हैं — एक आगे, एक पीछे। यहाँ से गाई। चली. तो थोड़ी ही दूर पर एक लंबी सुरंग के खंदर घुसी। एक ऊँची पहाड़ी है. उसी को काटकर रेल जाने भर का मार्ग बना लिया गया है। सुरंग के खंदर गाड़ी जाते ही खँधरा हो जाता है, खत: गाडी की विजलियाँ जला दी जाती हैं। सरंग छोटी है, तो भी जैसे जी घव-राने लगता और डर-सा लगता है। आगे इसी प्रकार की एक और सुरंग है। अब फिर गाड़ी हरे-भरे खेतों और पहाड़ों के बीच से जाती है। इधर-उधर दूर पर पहाड़ हैं, किंत ऐसा जान पड़ता है, मानो पास ही हों। ऐसी हरियाली मैदानों में कहाँ नसीव। हवा भी नम और ठंडी हो जाती है । जगह-जगह पहाड़ों से गिरते या सपाट पृथ्वी पर बहते हए भरने या उनका पानी दिखाई देता हैं। सूर्य की हल्की-हल्की किरणें उन भारनों के पानी की स्वर्णामय बना देती हैं। भारनों का कल-कल मधुर गान मनुष्य के हृदय को सात्विक भावों से भर देता है। दिल्ली के दीवान-ख़ास में लिखी हुई शेर बार-बार याद खाती है-

"अगर किरदौस वररूए जनीनस्त , इमीनस्तो, इमीनस्तो, हमीनस्त ।"

दो-डाई घंटे में गाड़ी देहराद्न पहुँची। ई० आई० आर० का यह अंतिम स्टेशन है। मस्री जाने के लिये यहीं तक रेल में ख्राना होता है, इसके खागे रेल नहीं जाती। देहराइन प्रसिद्ध नगर है। यहाँ से मस्री को मोटर और बसें जाती हैं, जो स्टेशन पर ही पचासों की संख्या में खड़ी रहती हैं। स्टेशन के बाहर खाते ही मोटर-डाइवर आदि भूखें गिद्ध की तरह यात्रियों पर टूटपड़ते और मुसाफिर को खपनी-खपनी बस पर बैटाने के लिये छीना-अपटी करने लगते हैं। किंतु उनके 'बंपिटीशन' से यात्रियों को लाभ ही होता है—जो कम दाम लेता है, उसी की बस

पर लोग बैठते हैं। मोटर का किराश अधिक है, और बस का कम। हम लोग बस पर बैठे । द्यागली सीट पर बैठने से ट्रम खन्हा दिखाडे देता है. और उबकाई भी कम आती है। यो पेट-मर खाना खाकर बस या मोधर में बैठने से बहतों को के हो जाती है। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के मोटर-डाइवर बहुन योग्य होते हैं। हमारे यहाँ के डाइवर वहाँ मीटर नहीं चला सकते । वहाँ की सड़कें टेडी-मेडी. धुमावदार होती हैं, जो ऋमश: ऊँची होती जाती हैं । ऐसी सड़कें बनवाने में बहुत रुपया लगता है । थोड़ा ऊँचे चढ़ जाने पर नीचेंबाली सड़क देखो, जिससे होकर मोटर या चुकी है, तो ऐसा लगता है, जैसे पतला, लंबा और काला साँप पड़ा हो। उन सड़कों पर एकाएकी धमाव (Abrupt turns) होते हैं। यह पता नहीं चलता कि आगे कहाँ सङ्क मुद्देगी । मोटर पूरी रफतार से 'भव' शब्द करती हुई आगे बढ़ती जाती है। कितन। अवर्णनीय दृश्य होता है—सड़क के एक ओर तो त्राकाश-छूते पर्वत और दूसरी श्रोर पाताल-छूते खडु। यदि डाइबर तिनक भी असावधानी करे. तो आदमी तो क्या, नॉर्श की भी हड़ी-पसली का पता न चले । देहराइन से मसरी दिखाई देनी है, किंतू वह इतने केंचे पर होगी. यह तभी पता चलता है, जब हम लॉरी पर बेठते हैं। छोटे-छोटे बादन लॉरी में बस खाते और हमारे कपड़ नम कर देते हैं। हवा में एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है । आप कहेंगे, स्वाद ? जी हाँ--ग्राप जाइएमा, तो देखिएमा, कितनी स्वादिए हवा होती है। जब ब्याप साँस लोते हैं, तो ऐसा लगता है, मानो पेट में ब्यम्त जारहा हो-कोई Substantial चीज आपके पेट में जा रही हो। एक पंक्ति में खड़े हुए बुच्च अपनी शोमा दिखाते हैं, और पीधे तथा उसमें लगे हुए रंग-विरंगे फूल अपनी--जिधर हिंट डालिए, उधर ऐसा ही लगता है कि प्रकृतिदेवी स्वयं कमनीय रूप घारण कर इस भगवान की लीला-भूमि में नृत्य कर रही है । सु दर-मु दर विद्यों का कलरव जैसे उस स्थान

की असीम शांति भंग न करके उसका यशोगान कर रहा है। मैं अपने हृदय से कह रहा था—''ईरवर! तुके लाख बार धन्यवाद, जो तृते सुके यहाँ आने का अवसर दिया! संसार में ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें प्रकृति के प्रति कुछ आकर्षणा नहीं ? आंखें मिलने पर जिसने ऐसे अनुपम दृश्य न देखे, उसका जीवन व्यर्थ है।''

लारी आगे बहती गई, और साथ ही मेरी आंतरिक और आस्मिक प्रसन्नता भी। मेरा हृद्य सुख और आत्मसंतोष के कारण बाहर निकला-सा पड़ता था।

थोड़ा श्रीर श्रागे बढ़ने पर सुक्ते ठंडक मालूम होने लगी—मैं केवल एक जनी जवाहर-वेस्टबोट ही पहने था। खैर, उस समय क्या हो सकता था। लॉरी एक जगह ककी, वहाँ 'टोल-टेक्स' के देना पड़ा। इसी टैक्स के रुपए से सड़क श्री मरम्मत तथा प्रबंध होता है।

दिल्ला चुकाकर लॉरी आगे बढ़ी। मुफ्ते एक मनुष्य घंटी बजाते हुए तेज़ी से पहाड़ पर चड़ता दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि वह 'डाकिया' या 'चिट्टीरसा' है। यहाँ घंटी बजाने का रिवाज है। कहते हैं, ऐसा करने से लोगों को उसके आने का भी पता चल जाता है, और जानवर भी आवाज़ से दूर भागते हैं।

लॉरी एक लंबी-चौड़ी पहाड़ी समतल भृमि पर खड़ी हो गई। यहाँ की चहानें Sedimentary rocks हैं। यहाँ पचासों लॉरियाँ खड़ी थीं। यहीं तक वे ख्राती हैं। यह स्थान 'सनीव्यू' कहलाता है। लॉरियों के जाने के बँघे हुए समय को 'गेट्स' कहते हैं। ( खब तो मोटर रोड लाइबेरी के नीचे तक बन गई है।)

एक वात में बताना भृत गया। बसों और मोटरों के आने-जाने का समय निश्चित है। जब मोटरें नीचे से ऊपर जाती हैं, तब ऊपरवाली

<sup>\*</sup> लॉरी पर बैठकर मस्री नानेवाले प्रत्येक मनुष्य को १॥) या २) देना पड़ता है।

भोटरें खड़ी रहती हैं, और जब ऊपरवाली नीचे खाती हैं, तो नीचेवाली खड़ी रहती हैं। क्योंकि यदि दोनो तरफ़ की नॉस्ग्रिंग एक साथ चलें, तो

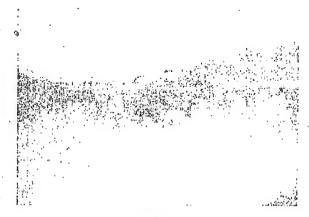

सनीव्यृ

सङ्क इतनी चौड़ी नहीं कि इन्हें जगह दे सके, चौर नित्यप्रति लड़ जाने का भी भय बना रहे।

लॉरी से उतरते ही पहाड़ियों ने घेर लिया। मैंने दो कुलियों को अपना सामान दिया, योर बता दिया कि 'होपलॉज' चलकर ककी। वे लोग इतना अधिक बोम लिए ऐसे विकट, ऊँचे-नीचे रास्ते से होकर जाते हैं, जहाँ हम लोगों के पर बरोर बोम के भी नहीं टिक सकते। वहाँ कुलियों के साथ स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती—उन्हें वह स्थान बता दीजिए, जहाँ जाना है, वे आपसे पहले यहाँ पहुँच जायँगे। वे लोग चड़े ईमानदार होते हैं—माँगकर आपसे चाहे जो ले लें, पर चोरी करना तो जानते ही नहीं। यह बात मुमे पहले से मालूम थी, अतः इसमें सोचना-विचारना न पड़ा। हम लोग रिक्शा पर बैठे। पानी कोरों से बरस रहा था, रिक्शा यंद कर दी गई थी। होटी रिक्शा में तीन

( एक आगे और दो पीछे ) और चड़ी में चार या पाँच जादमी लगते हैं। जो गजों-महाराजीं की रिक्या होती हैं. उनके घसीउनेवाले सास पीशाक पहने होते हैं. अतः शीब ही बड़े आदमियों की सवारी पहचान ली जाती है। रिक्शावाले दींड़ रहे थे, और डर हम लोगों को लगता था कि कहीं ये बाड़ी गड़ है में न शिरा दें कि सीधे यमलोक में दिखाई हैं। किंत उन परिश्रमी पहाड़ियों के पैर बड़े सबे होते हैं। मज़दूरी भी यहाँ बहत सस्ती होती है । हम लोग जब लाइब्रे री-बाज़ार पहुँचे, तो हमारे कुली बेंड-स्टेंड के पास बैठे मिले । 'होपलोंज' में मेरे अन्य मित्र टिके थे. मैं भी वहाँ टिक गया-वह निकट ही था। कुली अपती मजदुरी लेकर 'बखशीश' अवश्य माँगते हैं--चाहे एक पैसा ही दे दी, पर विना 'बलशींग' लिए वे हटतें' नहीं । मजदरी पाने से वे इतने प्रसन्न नहीं होते, जितना 'वलशीश' पाने से । कितने भोले, सरल और सहदय होते हैं ये लोग । होटल का कमरा ३) रोज़ पर और मेरे बेमतलब । कमोड पर पाखाने जाने का हम लोगों को अभ्यास न था, अतः दूसरे दिन हम लोगों को 'गरोश-होटल' में जाना पड़ा । वहाँ भी मेरे बहुत-से मित्र टिके थे। उन्हीं में से एक ज़बरदस्ती मेरा सामान ले गए। सबसे छपर के कमरे में में रहा। जहाँ से Doon View हर समय दिखाई पडता है। पास ही 'म्लोब-होटल' में हम लोग खाना खाते थे। यहाँ के होटलों और रहने के मकानों का किराया बहुत श्रधिक होता है, और प्रायः पूरी सीज़न-भर के लिये ही वे किराए पर उठाए जाते हैं। चाहे श्राप एक दिन रहें, चाहे पूरे सीज़न-भर, पर दाम श्रापको सीज़न-भर के देना पड़ेंगे । किंतु अब तो प्रतिमास और प्रतिदिन के हिसाब से भी रहने को स्थान मिल जाता है, लेकिन वह बहुत महँगा पड़ता है। लाइबेरी-गाजार की सड़क के दूसरी श्रीर बहुत सस्ते हिंदुस्तानी भोजन भंडार हैं। कुछ ठहरने के स्थान ये हैं - कुलरी में पिनर्या-होटल, बलाव-होटल. सिंध-पंजाब-होटल । लंढौर श्रोर कुतारी के बीच में हिमालिया-होटल भी ठहरने की सुद्दर जनह है। लाइबेरी-बाज़ार में कारमीरी-होटल है। प्रायः लोग लाइबेरी-बाज़ार में ही ठहरना खिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह भाग खुला हुआ व्यक्ति है। लंडीर में मस्ते निवास-स्थान हैं. किंतु यहाँ बस्ती बनी है। हिंदुओं के लिये यह व्यक्ति उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ एक महिर है। गर्माश होटन के ऊपर भी एक खुली जगह है, जो ठहरने के लिये बान्छी है। पहले यहाँ ग्रेंपियन ठहरते थे. बाब हिंदुस्तानी ही ठहरते हैं।

अब में मस्री का वर्णन करता हूँ---

• मसरी हिमालय-पर्वत की दक्षिणी ढाल पर स्थित है । इसकी उँचाई ससुद-तट से ६,००० फीट से लेकर ७,००० फीट तक है। इसकी श्रीसत उँचाई ६,५०० पीट है। श्रानः यहाँ का जल-वायु बहुत स्वास्थ्य-यद और लामकारी है। जिस दिन बहुत गरमी पड़ती है, उस दिन दोपहर को छोड़कर आप सदा जनी कपड़े पहने लोगों को देखेंगे। कारण यह कि गरमी की बरत में भी यहाँ काफ़ी ठंडक रहती हैं। रात की कंबल और तिहाफ ओहने की आवश्यकता जुन और जुनाई में भी पड़ती है। पानी यहाँ का बहुत मीठा और हाजिम है। भूख खूब लगती है-इधर डटकर खाओ, और उधर दो घंटे बाद सब स्वाहा । किंतु एक बात यहाँ यह है कि चलने की आवश्यकता है. यदि आप चलेंगे नहीं, तो खाना इज़म न होगा, और आपको कब्ज़ रहेगा: यहाँ के पानी से दाल: भी कठिनता से, कम तथा देर में, गलती है। गदीगुबार का यहाँ नाम नहीं—सङ्कें साफ और चमकता हुई। गर्द के स्थान पर प्रायः बादल श्रीर भाष भरी हवा आपको उड़ती दिखाई देगी। नीचे के दृश्य प्रायः बादलों के कारण छिपे रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बादण इतने बने और इतनी अधिकता से हमारे चारो ओर उदने लगते हैं। कि हमें एक गज़ दूर की चीज़ नहीं सुमाई देती। हना में यह तासीर है कि आप कभी धर्केंगे ही नहीं, चाहे दिन भर चनते । ती रहिए । घोडी दूर चलने के बाद आपने थकावट का अनुभव किया, दो मिनट आप कक जाइए—सीजिए, फिर हरे-भरे हो गए, और थकावट दूर । पानी यहाँ काकी बरसता है, और कभी-कभी तो इतने जोर से बरसता है कि हम मैदान के रहनेवालों को वैसी वर्षा देखने का मौभाग्य ही कहाँ होता है। एक बार पानी बरसा, तो ऐसा जान पड़ता था, जैसे बंबे की धार गिर रही हो। टीन की छतों पर पट-पट हो रहा था—कभी-कभी पहाड़ों के टूटकर गिरने की आवाज़ें भी आती थीं। परंतु सहकें कभी गंदी नहीं रहतीं। दूसरी बात वहाँ की वर्षा के विषय में यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि वर्षा कव होगी। इस समय बड़ी कड़ी धूप निकली है, सूर्य चमक रहा है, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता, और पाँच ही मिनट बाद सूर्य छिप जाता है, आकाश काला हो जाता और मूसलधार पानी बरसने लगता है। जान पड़ता है, यह अब काहे की रुकेगा। किंतु आध घंटे बाद फिर सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं। वर्षा होने पर हवा बहुत ठंडी हो जाता है।

मस्री के दिल्लिशी भाग से देहराहून और शिवालिक पहाड़ियों का दरस्य आरंत रमशीय दिखाई देता है। देहराहुन यहाँ से २१ मील है, किंतु मस्री के उँचाई पर होने के कारण ऐसा लगता है, जैसा थोड़ी ही दूर हो। विशेषकर रात्रि के समय, जब देहराहुन में विजिलिशों जल जाती हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे इंद्रपुरी में दिवाली मनाई जा रही हो। यह दरय इलाहावाद-बेंक के निकटस्थ 'चिल्ड्रेन-पार्क' से देखने में बड़ी सुविधा रहती है—यों तो डिपो के पास से लाइबेरी-बाज़ार तक जो मुख्य और प्राय: ३ मील लंबी सड़क है, उस पर से कहीं से भी देखा जा सकता है। सड़क के एक ओर दो फीट ऊँची लोहे की पहियाँ लगी हैं, उनके किनारे होकर पैदल मलुखां को चलना पड़ता है (दाहनी ओर), और दूसरी ओर—जिधर पहाड़ियाँ हैं—छोटी-छोटी रिक्शा आदि चलती हैं (बाई और)। पहाड़ी प्रांतों में लोग कंडी और भूष्यान पर भी

वैठते हैं। यहां भी वे भिलती हं, पर बहुत ही कम। कुछ लोग घोड़ों पर चक्कते हैं, जो यहां किराए पर मिलते हैं।

सबसे सुंदर दरय तो यह होता है कि मैदानों क रहनेवालों को सदा अपने ऊपर बादल दिखाई देते हैं, और मस्ं। से देखिए देहरादून की ओर या अन्य निचले स्थानों को, तो बादल आपको अपने से बहुत नीचे पर लटकते दिखाई देंगे, ऊपर तो होते ही हैं। मस्री से कुछ दूर पूर्व में गंगा और पश्चिम में यमुना बहुती हैं। बहुत-से गंगीत्तरी और यमुनोत्तरी जानेवालो यात्री मस्री या राजपुर से भी जाते हैं। में तो यमुनोत्तरी, गंगीत्तरी, केदारनाथ और बदरीनारायण दूसरे मार्ग (लछमन-मूले) से गया है।

श्रव में मस्री श्रीर उसके श्रास-पाय के दर्शनीय स्थानी का वर्स्सन करता हूँ। यहाँ पानी की सप्ताई के लिखे ६ टेकियाँ हैं। यहाँ की सड़कों, बाज़ारों और इमारतों का हाल सुनिए—

यहाँ सहसों होटल और रहने के स्थान हें—ॐगरेज़ों, वह अफ़सरों और अमीरों के रहने के लिये महेंगे भी और मध्य थेसी के लोगों के रहने के लिये कुछ सस्ते भी। हज़ारों की संख्या में बड़ी-बड़ी कोठियाँ भी हैं। कुछ कोठियाँ बिकी के लिये भी अकसर रहती हैं। यहाँ की इमारतें बहुन बड़ी-बड़ी हैं। जगह बराबर न होने के कारण कोई कोठी यहाँ बनी है, तो कोई दूसरी जगह दूर पर। जहाँ थोड़ी भी चौरस ज़मीन मिली, वहाँ थोड़ा काट-कूटकर बराबर कर ली जाती है, और कोठियाँ बन जाती हैं। ऊँचे-नीचे, पर दूर-दूर पहाड़ों पर ियत इस्तों और छोटे-छोटे जंगलों से घिरी कोठियों का वर्मान असंभय है। इनकी छतें ढालू होती हैं, क्योंकि जाड़े में यहाँ बरफ पिरती है। यदि हमारे यहाँ की भाति यहाँ की खतें भी सलोतर हों, तो बरफ जमती ही जाय—ढालू होने के वारसा वरफ पिरती जाती है, जमने नहीं पाती। ईंटें पत्थर की निसी हुई बालू या बजरी से बनाई जाती हैं, इसलिये बाफी महँभी पहती हैं।

ईटों के स्थान पर पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग होता है—पःथर औरं लकड़ी की खान ही हैं पहाड़। तीन का भी पयोग यहाँ बहुत होता है। प्रायः मकानों के दरवाज़ों में शीशे जड़े होते है, जिससं बंद रखने पर भी बाहर का दश्य दिखाई दे, और बादल हमाने कमरों में बुसकर कपड़ों को नम न कर सकें।

यहाँ की मुख्य सड़क का मैं वर्णन कर तुका है। उसी का नाम लाइडोरी-बाज़ार है. वही आगे बदकर कुलड़ी-बाज़ार, लंढौर-बाज़ार तथा डिपो-वाजार का नाम ले लेती हैं। यो तो सेकड़ों एसफाल्ट की बनी पकी सड़कें चारो खोर हैं. किंत यह मुख्य है। लाइब्रे री-वाज़ार के नामकरण का कारण वहाँ एक बढ़े पस्तकालय का होना है, जहाँ लोग समाचार-पत्र तथा पुस्तकें पढते हैं। किंत केवल 'मेंबर्स' ही यहाँ जा सकते हैं। यहीं लिखा था "Indians and does not allowed." जन-साधारण को उससे लाभ न होगा। प्रायः भारतीय लोग उसमें नहीं जा सकते । रिंक के सामने 'तिलक-लाइवेरी' में अधिकतर भारतीय जाते हैं। लंडोर में भी एक पुरुतकालय सर्व-माधारण के लिये है। बिलकुल किनारे पर एक ऊँचा, बड़ा, कटहरंदार, गोल चवृतरा है, जिस पर प्रति बुधवार तथा शनिवार को बेंड बजता है. खतः वह बेंड-स्टेंड कहलाता है। लाइवेरी-बाज़ार में एक दूसरे से सटी हुई सैकड़ों दुकानें हैं, जिनमें दुनिया-भर की सभी वस्तुएँ मिल सकती हैं—हाँ, कुछ महँगी खबश्य । जितनी भी हमारी छावश्यकता तथा सुख-भोग की वस्तुएँ हैं. सभी वहाँ सुलभ हैं। केवल लच्मीजी की आवश्यकता है। वहाँ के दवायानों, कपड़ों और ट्वायलेट की वृक्षानों की सजावट और सफाई देखकर लखनऊ के हज़रतगंज की याद या जाती है। वहाँ छोटे बड़े सेकड़ों होटल ठहरने तथा भोजन के लिये हैं । लंडीर-बाजार अच्छा है- वहाँ लकड़ी, फल तथा तरकारी त्यादि की भी दूकानें हैं। अलबी-बाज़ार भी साफ्र-सुथरा है। पर लंढौर को लोग कम पसंद करते हैं, उससे तो कुलड़ी अन्छी। लंढौर



चैंड स्टैड [ ब्रुधवार तथा शनिवार को यहाँ विविध वाद्य बजते हैं ! ]

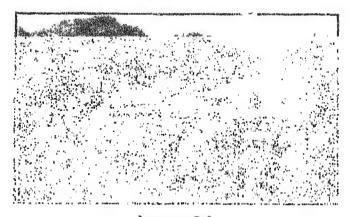

स्टेशन-लाइब्रेरी [इसके द्वार पर चेतावनी लगी हुई है, जिनका ग्राशय है—हिंदौ-स्तानियों का ग्राना मना है।

में ही फ़ुड्याल-फील्ड है। लंडीर के नीचे ससूरी के उस भाग-भर क्य गंदा पानी तथा फ़ुड़ा आदि जमा होता है। इससे भी लोग वहाँ ठहरना



लंडीर-बाजार, मसूरी

[ लंडीर-डिपो से यदि श्राप मसूरी-पर्यटन को निकलें, तो सबसे पहले श्रापको यहाँ से गुज़रना पड़ेगा।]

नहीं पसंद करते । यहीं पर व्यार्थ-कन्या-पाठशाला, व्यार्थ-समाज-मंदिर, सिख-गुरुद्वारा और सनातन-धर्म-मंदिर है । स्वर्गाय पं० श्रीधरजी पाठक का निवास-स्थान इस होटल के ठीक पीछे हैं ।

इसके अतिरिक्त घूमने के लिये 'कैमिल्स बैक रोड' अर्द्यंत चित्ता-कर्षक है—प्रायः लोग वहीं घूमने जाते हैं। वहाँ से हिमालय का ्रमोव्यू' भली भौति दिखाई देता है - कितनी शांति खीर भींदर्य यहाँ



मसूरी का नरक [ लंडोर-बानार के पीछे का दश्य ]



कैं। स्टिश चैक गोड

विराजमान है। पैदल और घोड़ों पर चढ़ लाग घूमते दिखाई देते हैं

यहाँ के घोड़ बहुत मज़ज़ृत होते हैं, खौर उनके पेर इतन संघ होते हैं कि ऊँचे-नीचे स्थान और तंग पगड़ेडियो पर भी ये चले जाते हैं, इनका पर नहीं फिमलता। यदि खाप बिलकुल नए खादमी हैं, तो घोड़ा किराए पर ले लीजिए, जो कद का छोटा और मज़ब्त होता है, और उसका मालिक खापके पीछे-पीछे घोड़ की दुम पकड़े चलता रहेगा। जगह-जगह कैमिल्स बंक रोड में खापको भीमेंट के चब्तरे बने मिलेंगे, जिन पर घुमनेवालों को थककर बेठने की बड़ी सुविधा रहती है।

इसके श्रातिरिक्त यहाँ 'मबेंडल प्वाइंट' ( कैमिल्स वैक रोड के प्राय:

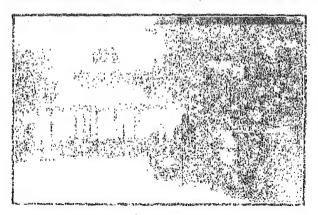

## शीतकाल में स्केंडल प्वाइंट [ यहाँ से हिमाच्छादित पर्वती का दश्य बहुत स्पष्ट दिखाई देता है । ]

वीच में ) है, जिसमें टीन की शेड पड़ी है। यहाँ यात्रियों का बैठने की सुविधा रहती है, और लोग यहाँ सूर्योदय का दश्य और स्नोव्यू भी देखने जाते हैं। यह सड़क बहुत लंबी और सत्तोतर है।

मसूरी व्यपने स्कूलों के तिथे भी सदा से प्रसिद्ध रही है। यहाँ लड़के

तथा लड़िकरों के लिये बहुत-संस्कृत हैं—जंस सेट जोसंफ आदि! ई० आई० आर॰ द्वारा सचालित 'ओंक ब्रोच स्कृत' मी 'सारी-पानी' के निकट हैं। ससूरी 'पिकनिक' और 'इक्सकरशंस' के लिये भी बहुत ही प्रसिद्ध और अपूज स्थान है। धनानंद-हाईस्कृल ससूरी के धरातन में और छोटे बच्चों के लिये कविनेट स्कृल शिक्षण-कला-प्रेमियों के लिये दर्शनीय स्थान है।

यहाँ के दर्शनीय स्थान ये हैं-

- (१) कंगनो-पार्डन या म्युनिसिपल-गार्डन—यहां जाने को लाइब्रेरी-बाज़ार से रास्ता गया है। लगभग १ या १५ मोल पर है—नीचे की स्थोर। छोटा-मा स्थान है, किंतु बहुत सुंदर और एकांत। इसमें प्रायः सभी पहाड़ी पेड़ मिलेंगे—जैसे पाइन, पापलर, स्थोक स्थादि। यहाँ नाना प्रकार के बहारदार फूल मिलते हैं। एक कमरा है, जहाँ कुछ पेड़ धुप स्थादि से बचाने के लिये रक्षे हैं।
- (२) हैपी वैली—यह मसूरी में सबसे ज़्यादा निचाइ पर स्थत है। इसमें एक चोर तो पहाड़ी खेती होती है, चौर एक चोर सुंदर 'टेनिस-कोर्ट' हैं, जो लगातार दूर तक चले गए हैं। यहाँ का दरम बहुत ही मुंदर है। मस्री में केवल यहीं खेती होती है। यहाँ पर्याप्त समतल भूमि है, चौर यहाँ 'टेनिस-कोर्ट' बने हैं। यहाँ भी लाइवेरी-वाज़ार में होकर जाना पड़ता है, चौर यह भी प्रायः एक मील पर है। शालींबेल होटल की चोर सं उतरकर यहाँ जाते हैं।
- (३) चंडालगड़ी या हाईलंड हिल- हैपी वैली से लाल स्कूल होते हुए हम लोग चंडालगड़ी गए। नाम ही से पता चलता है कि इसकी चढ़ाई बहुत सीधी है। मार्ग में महाराज कप्रथला की वड़ी विशाल कोठी सड़क के किनारे दाहनी थ्रोर पड़ती है। इसके बिलकुल ऊपर पहुँचने पर एक मुंदर, चौड़ा चौरस्ता-सा खौर एक मुंदर भवन बना है, जिसका नाम राधा-भवन है। यह किसी सेठ ने मोल ले

लिया है। इसकी सजाबट देखने योज्य है। कहते हैं, शायद अमीर काबुल की ऋँगरेज़ों ने यहीं क़ैद किया था। यहाँ से हिमालय के

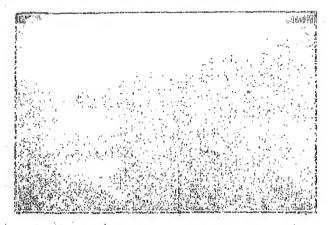

हैपीवैली खोर शालींबेल होटल [नगर के कोलाहल से दूर, सभी सुखों और सुविधाओं से परिपूर्ण यह होटल खाने ढंग का एक ही है। |

हिमाच्छादित पर्वत-शृंग दिखाई देते हैं —यदि आकाश मेघ-रहित और स्वच्छ हुआ, तो स्र्यं की किरगें जब उन पर पड़ती हैं, उस समय ऐस जान पड़ता है, मानो किसी ने एक बहुत विस्तृत और चमकता हुआ रजत-खंड रख दिया हो। यहाँ से मोटर की सड़कें और चलते हुए मोटर ऐसे लगते हैं, जेस जापानी खिलोंने। यहाँ की बात हम लोग कभी नहीं भूल सकते। जब हम लोग 'राधा भवन' के निकट थे, तो पानी बुरसा, इतनी जोर से और इतनी देर तक कि हम लोग चराबर काँगते रहे—उंडक के कारख। खड़े होने की जगह भी हम लोगे को एक गज्ञ बौड़े दरवाज़े की खोल के अंदर मिली। उस समर

सहामना मालबीयजी सी चंडालगढ़ी ही में ध्यपना स्वास्थ्य सुधारने के लिये रहते थे। पानी बरसने पर मसुरी बहुत ही ठंडी हो जाती है।

(४) डियो या लाल निक्का—यहाँ भी एक पानी की टंकी है, जो खंढोर को पानी सपलाई करती है। इस खोर पाइन (देवदाक) के पैष्ठ सहुत हैं। मसुरी में यह सबीच स्थान है। चहते-चढ़ते भगवान् याद खा जाते हैं। पर क्या मजाल कि जरा भी तावयन कब जाय। इस खोर खँगरेज़ों खीर ऐंग्लो-इंडियनों की बस्ती खिक्क है। मनुष्यों की खुदि ने पहाड़ों को नंदन-कानन बना लिया है। यहां भी 'टेनिस-कोर्ट' बने हैं। छोटे-छोटे, स्वस्थ खँगरेज़ों के बच्चे निभष्टक पहाड़ों पर उचकते-फाँदते रहते हैं। एक हम लोग है कि बच्चा पर के बाहर निकला, और कहा—''जुजू काट खायगा!'' फिर क्यों न हमारे बच्चे कायर छोर डरपोंक हों!

डिपो की चोटी पर पहुँचन पर आप एक लोह की प्लेट लगी देखेंगे, जिसमें खुदा है। वदरीनारायण कितनी दूर हैं, और केदारनाथ कित और है, आदि। सतलज वैली, गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी, नंदादेवी आदि वहाँ से दिखाई दंते हैं, और उनकी दिशा का ज्ञान होता है। वहाँ प्रकृति की लीला-भूमि देखिए, और दूर पर 'स्नोच्यू'। ऐसा लगता है, मनुष्य इस दुःखमय संसार से हटकर किसी दृशरे संसार में आ गया हो। दूरबीन से देखने में यहाँ से वर्फ का दृश्य चहुत साफ दिखाई देता है। इस पर्वत-खंड के सामने ही वे खड़ हैं, जहाँ शिलाजीत पाई जाती है।

(५) जबर खड़ या खेत—डिपो के आगे हैं। यहाँ के जंगल में जंगली जानवर हैं, पर शिकार करना मना है—यह एक प्लेट में लिखा है। यहाँ एक सोता हाल ही में निकला है। डिपो जाते समय जो नीचे घनघोर जंगल पड़ता है, उसी में से होकर मार्ग है। घाटी में 'Wood College' है, जहाँ श्रॅंगरेज़-बन्नचे पढ़ते हैं। बोर्डिंग भी कसी के नीचे है।

- (६) खड़ा पानी डिपो को छोर है। गए। श-होटल से डिपो की छोर 9 फ़र्लाग बढ़ने पर हमें एक नीचे जाता हुआ मार्ग मिलेगा, जो खड़ा पानी जाता है। मार्ग में एक पानी की टंकी पड़ती है। थोड़ी दूर बाद बस्ती छूट जाती है। फिर छानेक चूने के महें (कारख़ाने) पड़ते हैं। उसे पार करने के बाद जंगल को मार्ग जाता है। पाइन के बुद्ध छानेक इस छोर हैं। खहे पानी में टोल टैक्स की चुंगी है। जो टेहरी राज्य से छाते हैं, उन पर चार छाने टैक्स पड़ता है। पानी वर्फ को मात करता है। इसी छोर से टेहरी राज्य को सड़क जाती है। बड़ा घना जंगल इस छोर है—मार्ग बीहड़ है।
- (७) कंपनी खड़—इसका पानी बहुत ही अच्छा है। लोग यहीं का पानी अधिकतर पीते हैं। यह गर्गाश-होटल के बिलकुल पिछवाड़े हैं। बहुत ऊँचे (२ मर्द) से मोटी धार गिरती है। मार्ग में सिखों की गुरुसिंह-सभा पहले पड़ती है। फिर मंसाराम के खचड़खाने की छोर से जाना पड़ता है। यह। दोनो छोर पर्वत-शिलाएँ खड़ी हैं। दश्य अत्यंत अच्छा है। पगडंडियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं।
- ( ) बालोंगंज—यह सेंट जोसेफ़-स्कूल के निकट है। यहीं मस्री के बड़े-बड़े कॉलेज और स्कूल हैं। घंटाघर से कुलरी को एक मार्ग जाता है (घंटाघर के नीचे ही सेवा-दन का दफ्तर है), और एक मार्ग बालोंगंज जाता है। काफी ढालू मार्ग है। इसी ओर एक स्कूल भी है। किंस केव से गलेश-होटल के दो मार्ग हैं—एक लाइब्रे री-बाज़ार होकर और एक वालोंगंज होकर।
- ( ६ ) मासी-फाल--यह भी स्कूल की खोर ही है। यह छत्यंत सुंदर घाटी है। संभव है, वहाँ जंगली जानवर हों--ऐसा लगता है। बहाँ किसी खँगरेज की 'स्टेट' है। वह चार खाने 'चार्ज' कर लेता खौरख पना 'गाइड' भी दे देता है। ऊपर से बहती हुई नदी है।

एक टेक बना जिया गया है, जिसमें उसका पानी जमा होता है। आध मील चलकर 4-६ फीट की उँगई से गिरता है। प्राकृतिक दश्यों की दिन्द से यह स्थान बहुत उत्तम है। मस्री से देहराइन जो मार्ग जाता है, उसी पर यह सार्था-काल है।

( ५० ) चनरखड़--लाइवेरी याजार में दो मील पर है। इसी और सिवाय होटल है, जो मस्री के सबैश्रेष्ठ होटलों में गिना जाता है, और चंडालगढ़ी जाते समय मार्ग में पहला है। चमरखड़ को नीचे मार्ग जाता है। डाल बहुत है। एक मोटी धार गिरती है। नीचे भी पहाड़ ऊपर भी पहाड़। पानी पीने को पाइप लगा है।

( ११ ) सरे-फाल्स ।

( १२ ) सिवित्त हॉस्पिटत और उसके आस-पाम से मसूरी का दश्य-यह वालोंगंज जाते समय मार्ग में पड़ता है।



सिवित होरियटल से मसूरी का एक दृश्य (१३) लंढीर—यहाँ श्रापेज़ों की स्थायी बस्ती है। श्रापेज़ों के लिये यहाँ अस्पताल बना है। यह सुंदर स्थान है।

(१४) गन हिल — यहां एक बहुत भारी तोप खोर पानी की एक बहुत बड़ी टेंकी है, जो कुलरी और कैमिल्स बैक रोड के भाग को पानी सपलाई करती है। यदि कैमिल्स बैक रोड से जायँ (उधर से भी रास्ता गया है), तो ऊबड़-खाबड़ मार्ग है। लाइज़े री-बाज़ार से जो रास्ता गया है, बह बहुत ख़च्छा है। यहाँ रिक्शा खंडे करने की खाज्ञा नहीं है। रानी कलशिया की कोठी भी मार्ग में पड़ती है। यह बहुत ऊँची पहाड़ी है। प्लेडियम सिनेमा (जो हैकमेंस ग्रांड होटल के खांचीन है) की खोर से भी मार्ग गया है।

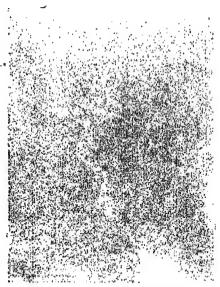

केंपटी-काल का पूर्ण दृश्य से होकर ( थ्रेवयार्ड होते हुए ) है। यह मत्री से = मील है। घोड़े पर, रिक्शा पर वा

(१५) मारी पानी—राजपुर से आनेवाली पैदल सङ्क की चौकी पर भारी पानी है। चौकी भारी पानी आउट पोस्ट कहलाती है।

मस्री से कुछ दूर रे पर देखने योग्य स्थान निम्न-लिखित हैं—

(१) केंपटी-फाल—यहाँ जाने का रास्ता लाइब्रे री-बाजार या कैंमिल्स बैक रोड से होकर (श्रेवयार्ड

पैदल जाया जा सकता है। हम लोग तो पैदल ही गए। एक पहांदी

खें लिया साथ में नवह रास्ता भी दिखाता था, और धरमस, भोटों कैमरा, खाने का सामान और दरी बादि लिए था। यहाँ बड़े सस्ते बादमी मिल जाते हैं। केंदरी-फाल में खाने को कुछ नहीं मिलता, बातः खाने को साथ ही ले जाना चाहिए। यदि यहाँ



केंपटी-फाल ( निकट का एक दश्य )

से और आगे जमना-बिज भी जाना हो, तो दो दिन का भोजन रख लेना चाहिए, और ओहने-विद्याने हा सामान भी, क्योंकि एक दिन अवस्य लग जाता है। ३ घंटे का रास्ता है। रास्ते में बिजली के तार के खंभे बहुत दूर-दूर पर लगे हैं—मील-मील-भर की दूरी पर। बात यह है कि एक ऊँवी पहाड़ी से दूसरी नीची पहाड़ी पर तार ले जाना है, तो दो

खंभे कांकी हैं, सील-भील-भर की दूरी पर । रास्ते में कोई 'करना नहीं मिलता दिन हम कोगों के पान पानी था ही। यहाँ के खेत भी दर्शनीय होते हैं। हमारे यहाँ के खेतों की भाँति थोड़े ही होते हैं। दर से देखने से ऐसा नगता है, जैसे मखमल विद्यी हुई सीहियाँ हो । वरावर जमीन न होने के कारण एक ही खेत कई जगह ऊँचा-नीचा होता है। खेत. मैदान, जंगल, खोह, चड़ानें, पश-पत्ती आदि देखते-भालते हम लोग केंपटी-फाल पहुँचे । काफी थक चुके थे, गरमी भी काफी थी । लगभग ४.००० फ़ीट नीचे उतरना पड़ता है, तब कहीं भरने तक पहुँच पाते हैं। ऊँचे से फरने का इस्य वड़ा सुंदर है। बहुत उँचाई से पहाइ पर स मोटी पानी की धारा गिरती हैं- एक स्थान पर मख्य रूप से. और यों तो हर तरफ से उस घाटी में पानी आता रहता है. पचासों छोटी-छोटी धाराएँ हैं। जहाँ पानी गिरता है, उसके कुछ नीचे एक खड़ सा है उसमें पानी भरता रहता है - लगभग ११ गज़ चौड़ा होगा। ग्रॅंगरेज़-बच्चे उसमें तैर रहे थे-मछिलियों की तरह। हम लोग तनिक और कपर चढ़ गए, और ख़ब नहाए। मोटी धार के नीचे खड़े होने से डर सा लगता था। ऐसा मालूम होता था, जैसे महान् पर्वत के बाँग-बांग में कोई भयावनी शक्ति निहित हो । यहाँ धान बहत बोया जाता है । खब नहाए, और फिर ऊपर चढ़े। इतना परिश्रम पड़ा, और इतनी गरमी थी कि हाँव गए, और वसीने से तर हो गए। भोजन किया, फोटो ली. चौर घाराम किया।

(२) यमुना-विज्ञ—यहाँ से १-३ मील पर यमुना-विज्ञ है। यह भी बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान है। यहाँ यमुनाजी के दर्शन होते हैं। रस्सी का पुल है, पार करने के लिये। यह स्थान टेहरी राज्य में है। सवारी पर आनेवालों को चुंगी देशी पड़ती है। एक शिव-मंदिर भी है। लहरें एक दूसरे से लड़ती, मिलती, टकराती और घ-घ-घ करती आगे बढ़ी बली जाती हैं—बीच-बीच में पर्वत-खंड और उनके चारो कोर ् दुन्ध के समान उज्ज्वल और पवित्र जल । बड़े भारय से ऐसे प्राइतिक इस्यों के दर्शन मिलते हैं । यहीं से दसरे दिन फिर मसरी पहेंचे ।

(३) सहस्रधात -- देहराइन और मस्री के वीचोबीच में मीडर-सड़क पर ही स्थित 'राजपुर' नामक एक संदर स्थान है। जब मस्री की

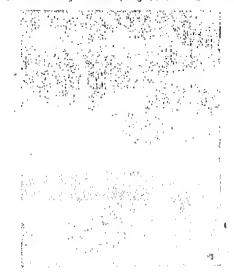

## सहस्रधारा (राजपुर) और वाल्दा-नदी×लेखक

मोटर की सड़क नहीं वनी थी, उस समय इस स्थान की विशेष ख्याति थी। य्राव तो विशाल भवन निर्जन हैं ( देहराइन रो ७ मील )। यहाँ से २ कोस पर सहस्रवारा या सनसन्धारा-नामक एक विशेष दर्शनीय स्थान है। मुक्ते जितना खुंदर और अच्छा यह स्थान लगा, उतना केंपटी-फाल और यमुना-बिज भी नहीं। यहाँ का दश्य मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। हम लोग मसूरी से राजपुर पैदल ही आए। मार्ग में बाई और बहुत दूर पर और बहुत नीचे खड़ में एक भरना हमारे

मार्ग से रामांतर-सा बहता दिखाई देता है। रास्ते में चकैया चाड़ू तथा अन्य जंगली और पहाड़ी फलों के बहुत-से पेड़ मिले। उन्हें खाते और तोड़ते चले। समय कटते कितनी देर लंगती है। जूता काट रहा या, पैर थके थे, नीचे उतरने पर कंकड़ चुभ रहे थे, पर मस्तिष्क इस और जाता ही



हाफ वे हाउस [राजपुर और मसूरी के बीच में ]

कैसे, वह तो प्राकृतिक शोमा देखने में व्यस्त था। राजपुर में पूड़ी बनवा-कर खाई; और इतनी खाई कि पेट फटने लगा। द्वानदार से कह दिया था कि मिर्च बिलकुल मत डालना तरकारी में—तब तो उसने इतनी मिर्च डाली कि मुस्ते मिर्च की ही तरकारी वह लगी, चालू की नहीं। यदि कहीं कह देता कि मिर्च डालना, तो भगवान् जाने क्या हाल होता। खैर, खा-पीकर सहस्रधारा की चोर चल दिए। थोड़ी दूर पर एक बरसाती नदी मिली। उसे पुल से पार किया। दो मील चलकर एक बड़ा गहरा गड्डा मिला, जो बहुत चौड़ा खौर खुशक था। पर लौटने पर वहाँ ऊपर कमर- कमर पानी भरा मिला, क्योंकि लौटने के पहली बाकों वर्षा हो चुकी थी। यहाँ वह काले पत्थर के दुकड़े मिलते हैं। आगे चलकर सड़क मुड़ती है। थोड़ा आगे चलकर बाई ओर एक धर्मशाला है। कितना रमणीय यह स्थान है—नपस्या और योग-साधन के उपयुक्त। पास ही एक नदी है, और उस पर पुल। इथर-उधर खेत—पीती की मांति — और चारो खोर ऊंचे-ऊँचे पहाड़। पुल पार करके एक छोटा-सा वाजार पड़ा, जिसमें कुछ दक्तने थीं। बर्का-पेड़ा और कड़िहा में मुते हुए चने और मूँगफली, यही यहाँ मिल सकता है।

महस्रवारा पहुँचे। वहाँ के गंथक के चश्मे में नहाए। कहाँ तो पेट फटा जाता था, और कहाँ उमका पानी पीते ही सब म्याहा! और भूख लग आई। यह है उस पानी का प्रभाव। मुक्ते वहाँ बहुत-से लोग मिले, जिन्होंने बताया कि हम बपों से चर्म-रोग से पीड़ित थे. और लाखों दवाएँ करके हार चुके थे, किंदु ६-७ दिन में ही अपने रोग में चाधी कमी पाते हैं।

पास ही बाल्दा नदी बहती है। एक महादेवजी का मंदिर तथा सहस्वधारा देवी का मंदिर भी पान ही है। सहस्वधारा नाम का स्थान वास्तव में उपने नाम के उपनुष्कृत ही है। वह पहाड़, जिस पर यह हैं, सैकड़ों स्थानों से रिस्याता है, इसी से तो सहस्वधारा नाम पड़ा। पहाड़ों के मुहानर्भ में एक कुंड है। निकट ही एक धर्मशाला भी है। यहाँ पहाड़ा के चीन्च में बनी दो-चार भोपड़ियाँ बड़ी शोमा देती हैं। यहाँ चारो छोर पचामों भारने कारते दिखाई देते हैं। पहाड़ के भीतर एक मोती के समान जल का कुंड है। वहाँ के पर्वत से हल्की-हल्की फुहार पानी को सदा पड़ा करता है। पर्वत हल्लो और पीधों की हिर्याली से परिपूर्ण है। स्वयं नदी कई स्थान पर भारने घनाती रहती है। इस स्थान को न देखना भगवान की दी हुई खाँखों के लाम से बंचित होना है। जाने की इच्छा तो न होती थी, पर जाना था ही—बहुत बेमन से बहाँ से चले। रास्ते

में मेरे एक साथी के विच्छू पत्ती (पलाकी) लग गई। इसके लगते ही छोटे-छोटे दाने पड़ जाते हैं, खोर जहर चढ़ जाता है, परंतु भगवान की कारीगरी देखिए—उसी के पास ही एक खोर पीया उगता है, उसकी पत्ती कारस लगा देने से तुरंत ही ठंडक पड़ जाती है।

आगे यहते ही सूयलबार पानी बरसने लगा। दोनो ओर ऊँची-ऊँची पहाई। चहाने, उनके बीच में ऊँचा-गांचा, खदरीला रास्ता, जिसमें कहीं घुटने तक और कहीं कमर तक पानी भर गया था। बराबर पत्थर के दुक्टे टूक्ट्रकर गिर रहे थे। यहि एक भी दुकड़ा हम लोगों पर गिर पड़ता, या पर किसतने के कारण हम लोग वह जाते तो कहीं नामी-निशान भी न रह जाता। किंतु ''जाको राखे साइयाँ, मार न सक्कें कोय।' वह नदी, जो जग भी थी, लौटने पर बहुत वही हो गई थी। यहि पुन न होता, तो हम लोग उसे पार नहीं कर सकते थे—इतनी तीब धारा थी। छाता लगाए थे, बरसाती कोट पहने थे, पर जिलकुल तरबतर थे। बरमात में पहाड़ी हस्य कैना होता है, यह देखने वा सौनाम्य हुआ। दस-दस कदन पर करने भार रहे थे, और हरे-भरे जंगल लहरा रहे थे। राग-राम करके राजपुर पहुँचे, कपड़े बदले, भगवान को धन्यवार दिया, और भीजन किया। ऐसी सुखकारी और भयानक सहस्रधारा की याता रही। सहस्रधारा प्राकृ तेक सौंदर्य की परा बाहा है।

अब मस्री के बिषय में कुछ फुटकर एवं आवरयकीय वस्तुओं का उन्तेख करके में यह वर्णन समाप्त करता हूँ। वहाँ लोग तो घूमने, आगम और आनंद करने जाते हैं —और केवत वे ही लोग, जिनके पास रुपया और समय दोनों होता है, या वे लोग, जो अपना स्वास्थ्य सुधारने जाते हैं।

वहाँ प्रसन्नता और सुख प्रत्येक परदेसी के मुँह पर दिखाई देगा। जंगत में सचमुच मंगल मनाया जा रहा है। 'रिकिएसन' और सुख-भोग की सभी वस्तुएँ वहाँ पर्याप्त रूप में हैं। राक्सी, जुवली प्रसृति अनेक सिनेमा-घर हैं; 'रिक' है, जहाँ 'स्केटिंग' होती है; ग्रॅंगरेज़ों का नृत्य-गृह ( ट्रावाडीरो ) है, तथा श्रात्य खेल-कृद के भी सामान हैं। नित्यप्रति सैस, कुरती, कॉन्फ़्रेंस, गान या नेताओं की स्पीचें — कुछ न-कुछ वहाँ होता ही रहता है। वहाँ रहनेवालों का कार्य-क्रम भी यही है- खान, घूमना, भोना या विनोद करना। हर श्रोर, हर समय श्रापको रंग-विरंगी, उम्टा-से-उम्दा साहियाँ पहने बियाँ नितालयों की तरह इचर-उभर उहती दिखाई देंगी। चारो श्रोर जैसे सौंदर्य का समुद्र उमह रहा हो। पुरुष अपने अच्छे-से-अच्छे स्ट, श्राचकन या श्रान्य पोशाकें पहने मित्रों या श्रापनी ब्रियों के साथ टहलते दिखाई देते हैं। कहीं विलियर्ड हो रहा है, श्रोर कहीं श्रान्य 'इनडोर गेम्स'। रेडियो की श्रावाज तो हर श्रोर गूँजती रहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों मस्री ही से थे। उनके दर्शन का सीमाग्य भी प्राप्त हशा।



राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू

इन घाच्छाइयों को देखते हुए हमें वहाँ की कुछ बुरी बातों को भी न भून जाना चाहिए। यह मैं बता चुका हूँ कि राजे-महाराजे, नवाब, बड़े-बड़े

जमाँवार और ताल्लकेवार वहां आते और ऐशोआराम में पानी की तरह रुपया उड़ात हैं। उनके इस नितिक पतन की देखकर खीस और इटय को कर होता है। एक छोर अभीरों की रंगरेलियां छौर युल छरें देखिए, और दूसरी और वहां के निवासी पहाड़ियों की सरत-शक्ल, करहे. भोजन और रहने का स्थान । वे परिश्रमी, ईमानदार और सीधे होते हैं. और कदाचित इसी का फल भगवान उन्हें कर के रूप में देता है। वे श्रीर के मेले मही उनका वाह्य श्रीर मले ही चित्रहों से उका हो. किंत उन मरभक्तों और आधे पेट खानेवालों की खंतरात्मा हम सभ्य कहलानेवालों से कहीं स्वच्छ है, यहिक कहीं उच्च है। मसरी में दो सीजर होते हैं – पहला मई. जन और जवाई के महीने में । जलाई में बारिश होने लगती है, अतः जन के अंत तक वहाँ की भीड़ छँट जाती हैं, खोर इसरा सीजन सितंबर खोर खांक्टोबर में होता है। इसी सीजन में हिमाच्छादित पर्वत-धेलियों का दश्य यहाँ में अत्यंत आकर्षक होता है। सचा यानंद याजकन ही याता है। इसमें अधिकतर पंजाबी लोग ही ज्याते हैं। पहाड़ों का सर्वश्रेष्ठ सीज़न तो वर्षा के परचात हो होता है। बेचारे पहाड़ी इन्हीं छ महीनों में मज़दूरी करते हैं, और शेप छ सहीने बैठकर खाते हैं।

मस्री में ताज़े फल और तरकारी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएँ प्रायः उसी भाव में मिलती हैं, जिस भाव में मैदानों में। तरकारी और फल अवश्य बहुत महँगे होते हैं, और चीज़ें तो कुछ ही महँगी होती हैं।

मसूरी में भी भिखारियों को देखकर थोड़ा द्यारचर्य द्यवस्य हुआ, किंतु वसे ही विचार द्याया कि भारतवर्ष ही कंगात है, द्यातः कँगलों वा सभी स्थानों पर पाया जाना स्वामाविक हैं। खैर, भिखारी वहाँ धे कम। पूरनचंद ऐंड संस का रिंक भी है तथा जुबली-पिक्चर-पैलेस भी। इसके द्यतिरिक्त द्यौर बहुत-सी बोडियाँ उनकी हैं। भंसाराम ऐंड संस

भी वहाँ के धनाड्य पुरुषों में हैं—उनका गरोश-होटल, मालिगर-होटल (गरोश होटल के ऊपर), राक्सी-होटल, राक्सी-पिक्चर-पैलेस आदि हैं। लंडीर में इन्हीं के घर के नीचे इनका धैंक है।

इस यात्रा का वर्णन मैंने बहुत संद्येग में किया है। यह भी ध्यान रक्ता है कि नभी आग्यक वस्तुओं का वर्णन हो जाय, जिससे वहाँ यदि कोई भाई जाय, तो आगद इन वर्णन से उन्हें कुछ सहायता निल सके। साथ में जोटो कैमग, धरमस, बरसाती ओवर-कोट, दुर्वान, छाता आदि होना परमावश्यक है।

## नैनीताल

प्रकृति-पुरुष ने प्रकृति का निर्मागा करके आपना नाम सार्थक किया है। प्रकृति के नाता, नहीं, पर्यत चाहि तो संदर हैं ही, पर प्रकृति की कारीगरी में संदरनम वस्तु मनुष्य है, और मनुष्य की भी सर्वोत्तम वस्तु उसकी

वृद्धि है। इसी के सहारे मनध्य न-जाने कैने-कैन व्यवर्व रहस्यों का उदघा-टन करता है। निर्जन. हिसक पश्चां से पर्ण श्रीर श्रमस्य स्थान श्राज

उसने प्रथ्वी के नंदन-कानन बना दिए हैं। नैनीताल भी एक ऐसा ही

स्थान है।

में चा।वारा-स्टेशन से सायंकात ६-१५ की गाडी (ई० आई० आर०) स सैनीवाल चल दिया। १२ बजे रात्रि को बरेली पहुँचा । यहाँ गाई। बदली । शातःकाल ४ बजे काट-

गोदान पहुँचा । स्टेशन बड़े मंदर स्थान में है।

इसके चारो ध्योर पर्यत है। यों तो गाड़ी जब लजकुओं पहुँचती है, तभी से पर्वतों के दर्शन होने लगते हैं, और पृथ्वी ऊँवी-नीवी होने के कारण

कारगोदास

दो एं जिन लग जाते हैं। ट्रेन से पहाड़ों का दश्य और शोना बहुत

लुभावनी लगनी है। गाड़ी काठगोदाम तक ही ब्राती है। यह ब्रंतिम स्टेशन है। इसके बाद नैनीताल जाने के लिये बसे ब्रोर मोटरें मिलती हैं, जो स्टेशन के वाहर ही खड़ी रहती हैं। स्टेशन के निकट ही काठगोदाम का पुल है। इसकी बनावट धनुषाकार है। पुल के नीचे पहाड़ी नदी गोता कनकल शब्द करती हुई बहती है—पथ्यर ब्रोर कंकड़ों के बिद्योंने पर। यह स्थान बहुत ही सुंदर है। पास ही एक भरना है। प्रकृति का मनोरम दोत्र देखकर हम लोग नैनीताल जाने के लिये बस पर सवार हो गए। काठगोदाम से नैनीताल का पैदल मार्ग भी ज्लीकोट होकर है। नैनीताल से एक पैदल का मार्ग कालाहुंगी होता हुव्या काशीपुर को भी जाता है।

काठमोदाम से नैनीताल २२ मीज है। इसकी मोटर की सड़क, उसकी बनावट क्रीर मोटर के ऊपर से प्राकृतिक शोना और वहाँ की जल वायु-

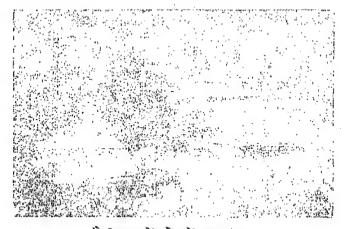

नैनीताल में मोटरों का ऋड़ा में थीरे-धीरे परिवर्तन, ये सब प्रायः चैसे ही हैं, जैसा में मसूरी की यात्रा में लिख चुका हूँ। ग्रतः उसकालिखना दोहराना होगा। वैसे ही टेव्र-मेव्र

रास्ते, वैसे ही मुंदर प्राफ्टितक दश्य, वैसे ही स्तरने। आधी दूर के बाद तो हरियाली आदि में बहुत बृद्धि हो जाती है। श्रे ग्रांबद्ध पर्वतीय एकों के शिखर ऐसे लगते थे, जैसे उन पर भाइ-कान्स रक्से हों। यहाँ भी सड़क मस्री की सड़क से अधिक चौंडी है। कहते हैं, काठगोदाम से नैतीनाल भी सड़क इंजीनियरिंग का एक आति उत्तम नम्ना है। थोड़ी दूर और वड़कर दो सड़कें हो जाती हैं—एक तो आल्फोड़ा आदि को चली जाती है, और दूसरी नैतीनाल को। हमारी मोटर नैतीनाल वाली सड़क पर आ गई, और आगे बढ़कर टोल-टैक्स देना पड़ा, और फिर मोटर सीधी नैतीनाल-मील के पास ही तल्लीनाल में त्थित

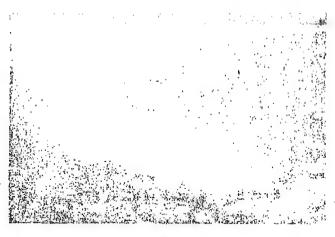

नेनीताल की एक भील

डाइखाने के पास रुकी। हम लोग हिमालिया-होटल में गए, पर बाद में इंपायर-होटल में एक कमरा ले लिया।

नैनीताल मसूरी से कुछ नीचा है। यहाँ की मुख्य दर्शनीय वस्तु 'नैनीताल' है। यह भील है मील लंबी और है मील चौड़ी होगी। इसके एक चोर तल्लीताल बसा है, और दूसरी चोर मल्लीताल। तल्लील ताल के आगे मोटरें जाने की आजा नहीं। गवर्नर चौर बहुत बड़े खड़े आफसरों की मोटरों को होइकर चन्य मोटरें नहीं जा सकतीं। यहाँ भी लोग रिक्शा पर चलते हैं या पैदल। तल्लीताल घना वसा है। यह काफी सपाट है, चानः नीचें का बाजार चौर मकान प्रायः वैसे ही हैं, जैसे मैदानों में होते हैं। यहाँ हिंदुस्थानी बस्ती है, चानः मकान गंदे और छोटे है, और दूकानें भी हिंदुस्थानी तथा काफी निचित्र । मुक्ते नैनीताल मस्री की भाँति पसंद नहीं आया।

डाककाने के नीचे ही गंधक का एक चरमा है। इसका जल बहुत हाजिम है, खाँर खिधकतर लोग इसी जल का प्रशेष करते हैं। मैनीताल में बंबे हैं, जिनमें भील का पानी खाता है। कहते हैं,

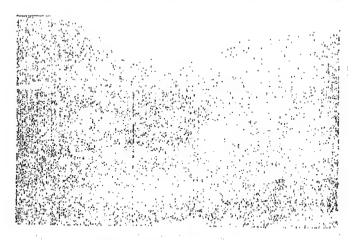

नेनीताल की भील का एक हुएय 'लाइम बाटर' होने के कारण उससे पेट ख़राब हो जाता है। नैनीताल की जल-बायु भी मसूरी के सुकाबिले में खच्छी नहीं, यह भी

बहाँ के ही लोगों का कहना है। चहल-पहल यहाँ भी बहुत रहती है, किंतु मस्री छीर नैनीताल में भेद यह है कि नैनीताल में गवनमेंट सीट होने के कारण श्रक्षकरों और राजनीति से संबंध रखनेवालों की ही संख्या श्रिकता से दिखाई देगी। बह-बहे बुजुर्ग, बह-बहे श्रक्षत न हो। यहाँ लोग अपने-अपने कामों से जैसे आते हों। 'एक पंथ, दो काज' हो जाते हैं—पहाड़ी प्रांत की सेर भी और श्रक्षकरों में मिला-भेंटी भी। वह मस्ती, वह बेपरवाही, वह बिनोद, खुटी और श्रासम करने का माव, जो मस्री में लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है, यहाँ नहीं। यहाँ लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है, यहाँ नहीं। यहाँ लोगों के चेहरे गंगीर होते हैं—अपने वहप्पन में हवे हुए, जैसे वहाँ के मामृली लोगों से वे लोग कटे-कटे घूमते हों। मस्री बी-सी आमियता, प्रेम और समता हा भाव यहाँ कहाँ ?

ऐसा नहीं कि यहां केवल अफसर और 'जीहुज़ूर' लोगों का ही जमाव रहता हो, बल्कि बहुत-से और लोग भी पर्वतीय मुंदरता देखने के लिये आते हैं। उनके चेहरों में आप वे ही सब बातें पावेंगे, जो मम्सी में। भेद इतना ही है कि मस्सी में केवल एक ही 'कंटागेरी' के लोग होंगे, और यहाँ दो 'कंटागेरी' के। मस्सी के मुकाबिले में यह स्थान छोटा भी है, और अधिक यना बसा भी। कारण यह कि मंयुक्त भांत के लोगों के लिये सबसे निकट यही 'हिल-स्टेशन' है, और कदाचित सबसे सस्ते में लोग यहाँ निपट लेते हैं। मकानों के किराए का तो यहाँ वही हाल है, जो मस्सी के मुकाबिले सस्ती है।

नैनीताल खाँर उसके खास-पास निम्न-लिखित स्थान देखने योज्य हैं— (१) टिफिन टाप, (२) पखानदेवी, (३) मेंड्स एंड, (४) खरपाताल, (५) सातताल, (६) सूखाताल, (७) चाइना पीक, (६) स्नोन्यू, (६) लिढिया-कोटा, (१०) शेर का डंडा, (११) फ्लांडरिस्य-कॉलेज, (१२) कालाखान, (१३) मिटिया, (१४) सिगाहीधारा, (१४) कृष्णपुर, (१६) शिव-मंदिर, (१५) बीर भट्टी, (१८) जूनी कोट, (१८) मनोरा, (२०) गोधा, (२०) सेंट जोसेफ - कॉलेज, (२२) वेलेजली - गर्ल्स - हाईस्कृल, (२३) छासियंन खान सेंट्य कॉलेज गर्ल्स, (२४) गवर्नमेंट-हाउस, (२५) सेंक टेरियट, (२६) केंसिन-हाउस, (२७) टेंक (गवर्नमेंट-हाउस के ऊपर), (२८) सेंट फ्लंनिस कॉलेज, (२६) नैनादेवी का

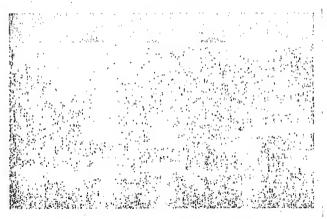

## नैनादेवी का मंदिर (नेनीताल)

मंदिर, (३०) नैनीताल - भील के बाई छोर एक पहाड़ के नीचे देवीजी का मंदिर, (३१) छाइस-खड़ (स्नोन्यू के पास), (३२) फ्लैट (खेल के मेदान), (३३) सिनेमा - गृह तथा स्केटिंग के लिये बिलिंडग (फ्रेल्ट के पास), (३४) सूखा ताल और (३५) सहिया ताल।

अब मैं संत्रोग में मुख्य-मुख्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ की मुख्य दर्शनीय बस्तु नैनी-मील है। इसके

चारों ओर ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। हों, जिस थोर पोस्टयाँ फिस है, उस और पहाड़ नहीं हैं। नेनीताल बहत नीचे पर बसा है। फ्रांल के चारो श्रीर कॅची पहाड़ियों हैं, जिन पर कोटियां वर्ती हैं। केटियों पर जाने के निये हर थार मैनडों की गंख्या में एमफास्ट की धनी चौड़ी सड़कें हैं। भील की शोभा ऊपर से देखते में वड़ी संदर है । विशेषकर रात्रि के समय जब कीबी-कोबी पहाड़ियों पर स्थित कोठियों की बिजनियों जल जाती हैं. र्थार उनकी परछाई जल में पढ़ती है, तो फलफलाता हुआ शांत जल अपूर्व जोना दिखलाता है । उस समय जल की स्वर्धिम आना अदितीय होती हैं । दिन में भी भील की शोमा अपूर्व होती है । पचामी छाटी-छोटी डोंगिया कील में हैं, जो इधर से उधर चहाती रहती हैं । हम लोग अक्सर अपने हाओं से फीन में 'बोटिंग' का छानंद उसाया करते थे। मीन काफी गहरी है, और जल का तानकम प्रत्येक स्थान पर एक सा नहीं है-कहीं कहा गर्म, कहीं ठंडा और कहीं बहुत ठंडा। लोगों का कहना है, इस फील के गर्भ में बहत से भोते हैं, जिनसे गर्म और ठंडा पानी निकला करता है, इसी सं फील में प्रत्येक स्थान का ताप-कम असमान है। प्रातः जाल ठंडा होता है। किनारे-किनारे लगी सिवार निकालने के लिये सदा आदमी काम करते रहते हैं। बीच में सिवार नहीं। बीच-बीच में लीहे के गील-पील बंद होड़े से पड़े हैं, बिलकुल विन ही, जैसे कलकते में गंगाजी में पड़े हैं। नावों की शोभा उस समय अवर्णनीय होती है. जाब उनमें 'रस' होती है। पालदार नावें एक साथ छुटती है, तो ऐसा. सगता है, जैसे बहत-सी बड़ी-बड़ी चिड़ियाँ ध्यपने बड़-बड़े सफ़ीद पर फैलाए पानी की सतह से चिपकी हुई-सी उड़ती चली जा रही हों। भील के दाएँ बाएँ पका सड़कें हैं, जिन पर तिपाइयाँ पड़ी हैं। दर्शक उन पर बैठकर अपनी अकावट मिटा और फील की शोमा देख सकते हैं। भीता के किनारे कई भीट-हाउस हैं, और एक जल-स्लब भी। तरुनीताल से भील की दाहनी खोरवाली सदक पर थोड़ी दूर चलिए,

तो उसके किनारे वहा-यही दूकाने हैं, और उसके किनारे पर क्थित पहाई। पर बड़ी-यां कोठियां और होटल। यह सहक मल्लीकल की गई है, और फ़र्लेट के ताम निकलती है। यह मिला के गई हों और (तल्लीताल से) चलें, तो किनारे-किनारे बहुत ही सीधी और केंगी चहाने हैं। उम ऊंची पहाई। के नीचेवाली सहक पर वाहनी ओर की सहक की मीति चहल-पहल नहीं। यह बहुत शांत स्थान है, जैसे वहां शांति का निवास हो। अंगरेजों के बच्चे अपने स्कूल के मास्टरों के साथ कभी-कभी वहां आते और एक ऊँचे स्थान पर बने हुए चत्तरे से फाँद-फाँदकर तैस करते हैं— ठंडे जल में। वह कितने परिध्मशील, अध्यवसायी और साहसी होते हैं। उन्हें वंसा ही बनाया जाता है, और हमें बचपन में ही मा-बाप फुल-पान बना देते हैं। नभी तो फुल के ऊपर पर पड़ने से हमें जुकाम हो जाता है—यह हमारी नाजुकवदनी है, तभी तो वह मालिक हैं, हिनया-भर में राज्य करते हैं, और हम शीकर और दुनिया-भर के ठुकराए हुए। तो भी न-जाने हम किस वात पर एंठते हैं !

योड़ी-थोड़ी दूर पर दोपहर के समय लोग मह्नली की किटिया होले किनार पर लेट या बैठे दिखाई देंगे। होटल या घरों में न सोए, यही बैठे खोर पड़े रहे। चलो, एक शगल ही सही। धिलियों न गिनीं, प्रकृतिक सौंदर्य के दर्शन ही कर लिए। थोड़ो दूर बढ़ने पर एक देखीजी का प्राचीन मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है। वहां भक्तों की कमी है। सूद खोर कालर लगकर भगवान खोर देवी-देवलाओं की भिक्त नहीं की जाती। यह सड़क भी खाग चलकर 'फलैट' के पास निकलती है (बाई खोर)। यह सड़क प्रात:-साये घूमने के लिये बहुत उपयुक्त है। ताल के दिल्ला की खोर के पहाड़ का नाम 'खामार पाटा' खोर उत्तर की खोर के पहाड़ का नाम 'चीना' है।

मील के इस स्रोर मल्लीताल कहलाता है। मील के किनारे ही

नेन। देवी का मंदिर है, जिसमें दो-एक साधु भी दिखनाई दिए। मंहिर भें एक छोटा-सा धर्मशाला भी है। मंदिर प्राचीन है, धौर उसमें मुख्य नृतिं नेनादेवी की है, बिंतु दो-एक चन्य मृतिंयाँ भी हैं। ऐसे स्थान भें मंदिर देखकर चांतरिक धानंद होता है। हिंदुक्य का भाव एक बार हद्य में हिलोरें मारने नफता है। समूरी में भी कदाचित दो मंदिर हैं। नैनीताल में दो मंदिर हैं।

इसके पास ही दो बड़ी इसारतें हैं—एक में स्केटिंग होती है, दूसरी में सिनेमा-एह है। पास ही एक छ ये पर काफी बड़ा कटहरेदार चत्रुतरा है, जिस पर बैठने के लिये तिपाइयाँ पड़ी हैं। यहाँ से मील का दूस्य बहुत मुद्दर मानुम पड़ता है।

इस स्थान का नाम 'फ़्लैट' है, खाँर नाम के ख्रतुसार ही यह स्थान चहुत लंबा-चाँडा मैदान है। इतना लंबा-चाँडा, जिसमें घोड़े दींडाए जाते हैं, खाँर फुट्बाल तथा हाकी खेलने के लिये कई फ़ील्डें बनी हैं। सार्यकाल विकाशियों का खेल देखने को हज़ारों खादगी जमा होते हैं। एक खोर बहुत ऊँची दीवार है, खाँर उस पर कटहरे लगे हैं। यह 'फ़्लैट' कई खोर कटहरे में विरा है। इसी पर १२ मई, १६३०, बुधवार को सार्यकाल शायद एडवर्ड दि एट्थ (वर्तमान ड्यूक खोफ़् विंडसर) के 'कारोनेशन' के उपलक्त में खूब खातशबाज़ी छूटी थी। मैं भी उस दिन चहीं था। बड़ी भीख थी, किंतु 'फ़्लैट' सबको स्थान दे सकता था, क्योंकि काफ़ी लंबा-चौड़ा था।

मल्लीतान का बाज़ार तल्लातान के बाज़ार से कही अच्छा और साफ़ है, किंतु जो सफ़ाई, सजावट और अच्छाई मस्री के बाज़ारों में है, उसका चतुर्थारा भी यहाँ नहीं।

गंदगी यहाँ भी पर्याप्त है। बाज़ार काफ़ी बड़ा है, और हर प्रकार की वस्तुएँ भिल जाती हैं। बड़े-बड़े फर्म, कंपनियाँ आदि भी इसी और हैं। इस और ऊँचे स्थानों पर स्थित कोठियों पर खँगरेज भी रहते हैं। और आगे वहकर 'सेकेटरियट के भवन हैं। ये वह सुंदर और

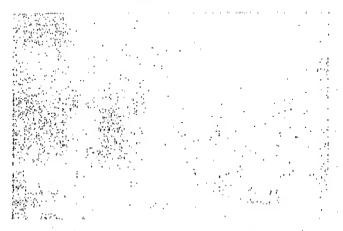

## सेक्रेटरियट-भवन-नेनीताल

पहाड़ी के नीचे बने हैं। ग्रौर, यह स्थान खास तौर से चुनकर तय किया गया होगा, ऐसा लगता है। इसके ग्रास-पास कई एक छोटे बड़े, किंतु सुंदर बाग हैं। यहाँ से नैनीताल का इक्य बहुत मनोहर दिखलाई देता है।

चाइना पीक जाने का इधर ही से रास्ता है। नैनीताल में सर्वोच स्थान चाइना पीक ही है। लाल और हरी पत्तियों के पेड़ चलग-चलग पंक्ति में ऐसे खड़े दिखाई देते थे, जैसे दो टीमें (दल) भिन्न भिन्न रंग की पोशाक पहने 'ज़िल' (कवायद) कर रही हो। यहाँ इतने धायिक रंग-विरंगे फुल दिस्योचर होते हैं कि चित्त प्रसन्नता की सीमा को पहुँच जाता है। कहते हैं, जितनी जड़ी-बूटियाँ इस रास्ते में हैं, उतनी कहीं नहीं। दुनिया-भर की जड़ी-बूटियाँ यहाँ उपती हैं। इस और कोई फरना नहीं। फरना तो नैनीताल-भर में नहीं है, जब कि मस्री

में बहुत-से भारते हैं। बड़ी कठिन, सीधी बढ़ाई गई है। हम लीग एक रास्ते से गण, और दूसरे में लीटे। यहां में बदरीनाथजी की बरफ बहुत साफ दिखाई देती है। नैनीताल से यह लगभग १,००० या १,५०० फीट उँचाई पर हैं, खतः बहाँ की हवा का अधिक मधुर और ठंडा होना स्वामाविक ही है।

दूसरा रास्ता छोटा तो अवश्य है, पर यहा उबद-सावह, ऊँचा-नीचा और कहीं-कहीं कप्ट-पद है। महक के एक ओर बहुत नीचे गह्रे हैं, श्रीर ऊपर से नीचे का दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। किंतु इस ओर भी लोहे के सीवचे नहीं लगे हैं, और सहक भी कम चौड़ी है, और अगवर भी नहीं। जाते समय हम लोग बंदरों की तरह सुख्य मार्ग छोड़कर short cut (लघु मार्ग) के फेर में पहाड़ी खंडों की पकड़-पकड़कर चढ़ते थे, किंतु मुख्य सड़क के आस-पास ही रहते थे। ऐसा करना खतरनाक था, किंतु कितना आनंद इस स्वतंत्रता-सूचक भूमि में आता है—मनुष्य अपनी घर-गहस्थी, सांसारिक कच्च आदि भूला, अपने नेत्रों से प्रकृति का सौंद्यं पान करता हुआ, अपनी आत्मा की तृष्त करता हुआ अपने यापे को भूल जाता है। रास्ते-भर तरह-तरह की पत्तियाँ और रंग-बिरंगे फूल तोड़ते हुए हम लोग बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर आने पर एक सज्जन, जो वहीं के रहनेवाले एक सम्य और मध्यम धेगी के गृहस्थ थे, घोड़े पर चढ़ चाइना पीक के उस ओर आपरे गाँव जा रहे थे।

वहाँ के निवासी कितने सहृदय, प्रेमी और तिर्मल तथा सात्त्विक भाव-वाले होते हैं। हम लोगों के माथ वर्ष्य भी थे बारह-बारह वर्ष के। हम लोगों के लाख कहने पर भी उन बाह्मरा और ज़मीदार महोदय ने अपने पास बचों को बैठा लिया, और रास्त-भर इधर-उधर की बात करते रहे। एक हमारे पांत के ज़मीदार हैं, जिनमें सहृदयता और प्रेम का ज़ैसे अभाव ही है। बादल धिर आएं, पानी की फुहार पड़ने लगी, किंतु नहीं उहरने का स्थान कहाँ — हम लोग ऊपर बहते ही गए। पहाड़ों का इतना सुंदर दश्य जीवन में कंबल एक ही बार देखने का अवसर आरे प्राप्त हुआ था, और बह था सहस्रधास की यात्रा में। हवा इतनी तेज़ कि किनारे खड़े हों, तो गिर पहें।

यहां की और राहरों की हवा में वैसा ही अंतर है, जैसा चार दिन के बासी रंग्नी चावल और कालका-भंडार के ताज़े रसपुरुल के स्वाद में । यहां लक्ष्मी टेक टेककर पहाड़ों पर चड़ने-उतरने में क्या चानंद चाता है—एक सेकंड में थके, बैठे, थकावट हुर की, और फिर चले । चुंगी-घर के पास एक विशाल उन्न है, वहीं बैठकर देखने से नगर का पूर्ण दश्य दिखांड देता है, और देखने में बहुत मनोरम लगता है । प्रकृतिदेवी का निकेतन नेनीताल टीक के बन्नों का घर है । कुछ पेड़ों में मुक्कट की तरह सजी हुई पित्रमां होतो हैं । जंगल और नगर का मुंदर समिमश्रमा यहाँ दिखांई देता है, मानो घनचोर जंगल नगर के ऐशोचाराम और तड़क-भड़क से पेम पूर्वक मेंट कर रहा हो ।

राति के ममय चारो चोर जब ऊंची-ऊँची पहाड़ियों पर स्थित कोठियों की बतियां जल जाती हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे श्याम घन के बीच-बीच में ज्योतिर्मय तारागणा । कोठियों से निकलता हुच्या पुट्याँ मनुष्य के हृदय में व्यलौकिक सुख चौर सुषमा का प्रादुर्भाव करता है। श्रापने होटल से भी देखने में यह दृश्य ध्यवर्णनीय होता है। एक ख्रीर हरे-हरे पेड़ां का सुरसुट खीर लहलहाता जंगल चौर एक चोर (व्यलमोड़ा जानेवाली सड़क जिस छोर है, उस छोर) संकड़ों मील तक नीचे पर स्थित पहाड़ी घाटियां खाँर लंबे-चाँड़े, ऊँचे-नीचे मैदान । यह नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखलांड़ देता है।

हमारे होटल से हाकर गवर्नमेट-हाउस का रास्ता था। एक दिन वहाँ गए। पहले सेंट जोसेफ-कॉलेज पड़ता है। वह उँचाई पर स्थित है, और बहुत काफ़ी घेरे में उसके मवन तथा खेलने के मेदान हैं। गवर्नमेंट- इ। उसके देखा । उसके थोड़ा और ऊपर चटने पर टेंक पडता है । यह एक तेंग्ने का ऋग है, शायद सिर्फ अंगरेज़ों के लिये। पना नालाव है, चारो द्योर करियमं पड़ी हैं। फॉदने के नियं जल के कपर एक नस्ता गग है। यहाँ से शोड़ी और उँचाई पर एक चडान है - बाफी केंची और चीडी। यहां में कारगोदाम और नैनीताल के बीच की भूमि श्रीर एसफास्य की सड़क पर खात-जाते मीटरी का खानंद लीजिए। नैनीताल से मोटर और यमें एक माथ ऊपर-नीचे ज्याती-जाती हैं। क्योंकि सड़क, जैसा पहले कह चुका है, आफी चौड़ी है। बहां से लॉट-कर कैंमिल-चेवर था - लखनऊ के मुकावित बहुत होटा भवन, किंत्र बहुत सुंदर्। वहां से लौटकर जब होटल आए, तो एक बरान निकल रही थी। उसका वर्षान कर देना भी अप्रासंगिक न होगा। आने-आगे दो-तीन ग्रादमी अजीव तरह से नाचत हुए जा रहे थे--वे बहुत उचक रहे थे। उनके हाथ-पर फड़क रहे थे। टाँगें, गरदन, हाथ, सब टेंदे हए जाते थे । अपनी पोशाक में, जो बहुत सादी थी, अर्थात् पाजामा, कोट चौर टोपी, बराती थे। एक बाजा बज रहा था-वह भी पहाडी दंग का था। यह थी पहाडियों की बगत।

इसके र्यातरिक्त 'लेड्स एंड' भी वहां का दर्शनीय स्थान है। इसी योर से 'टिक्किन टाप' भी जाते हैं। 'लेड्स एंड' नाम पड़ने का कारण यह है कि एकाएकी एक स्थान पर सड़क कक जाती है। वहां से हजारों फीट नीच गड़के हैं, और एक बिनाकुल सीधी पहाड़ी चट्टान के ऊपर 'लेड्स एंड' स्थित है। कटहरा लगा है, सायबान पड़ा है, और उसके

अ गवर्नमेंट-हाउस के ग्रंदर एक वड़े कमरे में मुंदर वनस्पति-उद्यान है। उसमें कई काफ़ी लंबे-चौड़े बाग़ हैं। वहीं एक स्थान पर पास ही बहुत-से पशु-पची बंद थे, शायद वे भी गवर्नमेंट-हाउस के हों।

नीचे तिपाइयां हैं। वहाँ से खुरपाताल आदि दिखाई देते हैं। उधर से एक गस्ता भी है खुरपाताल जाने का—क्रिनता से डेइ-दो फीट चौड़ी एक पगडंडी है, उसी सीधी चहान के ऊपरी भाग में, जिसके नीचे हजारों फीट नीचे गड्डे हैं। हवा का एक तेज मोंका आपको पगडंडी से उड़ाकर नीचे गिराने के निये काफी है—दूसरी और पगडंडी के जंगल हैं। इतना भयानक वह रास्ता है। में १ या १॥ मील उसी रास्ते से गया, और लीट आया। मेरी बोटी-बोटी काँप रही थी, और प्रत्येक खास में ईस्वर का नाम निकलता था। यहीं से खुरपाताल जा सकते हैं।

'स्नोब्यू' भी दर्शनीय स्थान है। प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाइए। सैकड़ों मील फैले, बरफ से ढके पहाड़ आपको दूर पर दिखाई देंगे। यहाँ का दश्य अवर्णनीय है। टीनशेड के नीचे तिपाई पर बैठ जाइए, वहाँ का आनंद लीजिए। श्रीधर पाठक का 'प्रकृति-वर्णन' याद आ जाता है। पहले इसी स्थान के पास गवर्नमेंट-हाउस था, किंतु अब वह दूसरी जगह बन गया है। 'स्नोब्यू' के पास ही 'आइस-खड़' है। इसी ओर 'लिडिया-कोटा' है।

सिपाहीधारा जाने की सड़क पोस्टब्बॉफिस के पास से है—बढ़ी सड़क, जिस पर मोटर चलते हैं। यहाँ नहाने से बड़ा ही ब्यानंद ब्याता है। इस सड़क पर टो मील जाने से इसके ब्रातिरिक्त ब्यौर बहुत-सी दर्शनीय बीज़ें नैनीताल के ब्यास-पास हैं। उनके नाम दिए जा खुके हैं।

नेनीताल कुमायूँ डिवीजन के यांतर्गत है। बरेली से रहेलखंड एँड कुमायूँ रेलवे काठगोदाम तक याती है, श्रीर लखनऊ सिटी-स्टेशन से सीचे काठगोदाम भी। यह समुद्र-तट से ६,४०० फीट ऊँचा है। वर्षा यहाँ काकी होता है। वर्ष में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर-महीने में वर्षा अधिकतर होती है। जाड़े में यहाँ बहुत सरदी पहती श्रीर बर्फ गिरती है। गरमी में यहाँ इतनी ठंडक होती है कि मैदान के रहनेवालों को ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। नेनीताल का प्राचीन नाम

## संयुक्त भांत की पहाड़ी यात्राएँ



एक 'सी' श्रेगी का भव्य भवन ( भुवाबी-सैनिटोव्यिस )

# संयक्त भांत की पहाड़ी मात्राएँ

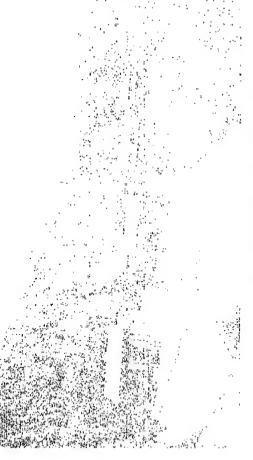

'ए' स्रोर 'वी' श्रेगी की कुछ भोपड़ियाँ ( काटेजेल ) ( सुवाली-फ़ैनिटोरियम ) त्रिऋषीश्वर था। कहते हैं, यहां आत्रि, पुनस्य और पुनह नाम के तीन ऋषि तपस्या करते थे। यहां यहा भारी जंगन था। सन् १८४० के यह इस स्थान का पना नगकर अँगरेज़ों ने इसे बसाना आरंभ कर दिया।

नैनीताल से कुछ दूर तक निम्न-लिखित स्थान हैं---

(१) भुवाली—पह नैनीताल से सात भील दूर है। मीटर से जाने में बहुत खर्च पहता है, और कार्का नकर है। अतः यहां से लीग प्रायः घोड़ों, रिक्शा, डांडी पर या पैदल ही जाते हैं। हम लीग पैदल ही गए। 'लीएस्ट चाड़ना रेंज' नाम की सड़क से होते हुए हम लीग चले। नैनीताल से भुवाली आने में बहुत मुंदर आकृतिक दश्यों के दर्शन होते हैं। कहें एक भारने रास्ते में पड़ने हैं। कहते हैं, उन भारने का 'आइरन बाटर' यहा लाभदायक होता है, जो बिलकुल मच है। पहले हम लीग भूमियाधार गए, जो प्राकृतिक मोदये के मध्य में स्थित है। वहां से भुवाली मोटर की सड़क से होकर पहुँचे। यहां प्रसिद्ध भुवाली-सैनीटोरियम है, जहां तपेदिक के रोगी आहेत हैं। यह स्थान काफी छँचे पर है। अस्पताल के पास काफी ज़मीन है। यहां का प्रबंध, भवन, रोगियों के कमरे, सफाई, आबोहवा, मभी सराहनीय हैं।

भुवाली अपने भारत-प्रसिद्ध जय-रोग के अस्पताल (किंग एडवर्ड सेविथ सेनीटोरियम ) के लिये प्रसिद्ध है । यह अस्पताल काउगोदाम से अल्मोड़ा जानेवाली सड़क के किनारे भुवाली-बस्ती से एक मील पूर्व ही स्थित है । इस अस्पताल का निर्माण अन १६१२ में हुआ, और तभी से इस स्थान की प्रसिद्धि और जन-संख्या में बृद्धि हुई । इसके पूर्व यह उत्तराखंड की एक साधारण चट्टी थी । यहाँ चीड़ के बृद्धों की अधिकता है, जो ज्ञय-रोग के लिये अन्यंत उपकारी हैं । हिमालय पर्यत थी कुमायूँ पद्दाड़ियों पर यह स्थित है, और समुद्द-तल से इसकी उँचाई ६,००० फीट हैं । चारो और शस्य-श्यामल । पर्यत-श्रेणियाँ मालाकार फैली हुई हैं, और इस स्थान के दृश्य को अध्यंत नयनाभिराम बनाती हैं ।

६२५ एकड् भृमि में शहपताल है। यहाँ की शीतल, मंद समीर में संस्मन्यत में भी गरमी का नाम नहीं रहता। वाठगोदाम से यद स्थान

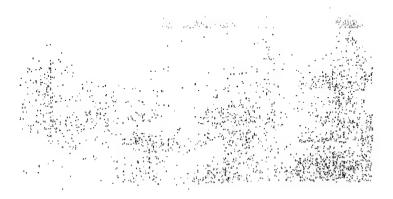

## भुवाली-सैनीटोरियम्

२१ मील है। वर्षा प्रायः ८० इंच होती है। मार्च से नवंबर तक कम-से कम ४०० और अधिक-से-अधिक ६०० फैरनहाइट ताप-कम रहता है।

यहाँ मार्च से जून तक गरमी रहती हैं। गरमी के सीजन में रोगियों की बड़ी चहल-पहल रहती हैं। यह ऋतु रोग के लिये अश्वंत लाभदायक है। गरमी यहाँ नाम-मात्र को ही होती है। जुलाई से सितंबर तक धर्पा-ऋतु रहती है। पहाड़ की यह ऋतु रोगियों को दुःखदायक होती है। खोले और पानी की साड़ी तो लगी ही रहती है, साथ ही 'हौलू' (बाल्पमय बायु) उड़ा करते हैं, और उनसे बचने के लिये रोगियों को अपने कमरे में कैदियों की माँति बंद पड़े रहना पड़ता है। विशेषकर उन रोगियों को, जो ए० पो० केस होते हैं, 'फ़लूड' आ जाने का बड़ा डर रहता है। वर्षों का बाब रूप अस्वंत चिताकर्षक होता है। प्रतिस्वास

बबलते हुए आकाश के रंग-विरंगे इत्य इतने मनोहर होते हैं कि इन्छा होती है, घड़ो-घड़ी फोटो हो निया करें। पर्यत की छाती पर खेलते हुए बादन खौर बख़ों की जह से निकलते हुए 'होलू' देखने में यह सुंदर अगते हैं। वे बादल कभी तो खाने स्थान पर रुके हुए खौर कभी वायु-विग से भागते हुए दिखाई देते हैं। श्रीमुमिश्रानंदनजी पंत की प्रसिद्ध खादन 'किंता का प्रत्यज्ञ रूप यहां दिखाई पहना है। सूर्य खौर पूप के दर्शन तो कभी-कभी दो-चार मिनट को होते हैं। यहां के ऑक्टोयर खौर नवंबर महीने वर्ष-भर में सबसे उत्तम होते हैं। यहां के ऑक्टोयर खौर नवंबर महीने वर्ष-भर में सबसे उत्तम होते हैं — जल-वायु खौर मौदर्श दोनो की दृष्टि से। दिसंबर, जनवरी खौर करवरी में यहां कई। सरदां पढ़ती हैं, धर्फ की वर्षा होनी रहती है। यहां करियार खौद लेते हैं, खौर सहक पर बफ़्ते की पर्त पड़ी रहती हैं। उन्हासित खादर खौद लेते हैं, खौर सहक पर बफ़्ते की पर्त पड़ी रहती हैं। उन्हासित खादर खौद लेते हैं, खौर सहक पर बफ़्ते की पर्त पढ़ी रहती हैं। उन्हासित खादर खौद होती हैं।

सड़क के किनारे ही अस्पताल का फाटक है। फाटक की बार्ड और एक टीनशेंड में दो तिवाइयों, नए खाए हुए मर्गज़ों के बैठने के वास्ते, पड़ी हैं। फाटक से कड़ी चढ़ाई चढ़कर खर्पताल के खंदर एक सड़क हारा प्रवेश करना पड़ता है। फाटक पार करने के थोड़ी दूर बाद, सड़क की दाहनी खोर, तरकारी खौर फलवाले की दूकन हैं। थोड़ा खौर खागे बढ़कर उमी और खर्पताल का डोकखाना है। धोड़ा खौर खागे बढ़कर उमी और अस्पताल का डोकखाना है। धस्पताल का यह निचला भाग घाटी कहलाता है। थोड़ा खौर खागे बढ़कर उमी और अस्पताल का डोकखाना है। धस्पताल का यह निचला भाग घाटी कहलाता है। थोड़ा खौर खागे बढ़कर दाहनी खोर जोशी-रेस्ट-हाउम है, जिसमें नए रोगियों के ठहरने के लिये चार कमरे हैं। उमी खोर थोड़ा नीचे पर पुरुष-नर्सों के क्वार्टर्स बने हैं। थोड़ा खौर खागे बढ़कर खाई खोर यहाँ के बोग्य चिकित्सक [डाक्टर प्रेमनारायण शर्मा एम्॰ डी॰ (रोम), टी॰ डी॰ डी॰ (बेल्स), पी॰ एम्॰ खार० (रोम) खादि का बँगला है। थोड़ा और खाँ बढ़कर इसी खोर यहाँ के बंबेबालों, का बँगला है। थोड़ा और खाँ बढ़कर इसी और यहाँ के बंबेबालों,

बहइयां और मज़दूरों बादि के रहने के कमरे और दाहनां छोर यहाँ के हेडक्तर्क के क्वार्टर्स हैं। इसी ओर थोड़ा आगे वटकर ख़ी-नसों के ५

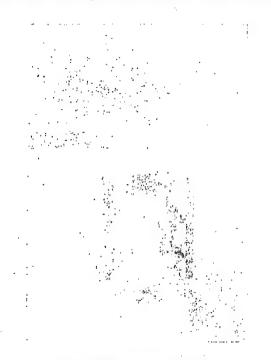

## डॉक्टर प्रेमनारायण शर्मा

[एम्० डी० (रोम), टी० डी० डी० (बेल्स), पी० एम्० आर० (रोम ] कार्टर्स हैं, और सड़क की बाई ओर पानी की टंकी है। थोड़ा और आगे चलकर एक फाटक पड़ता है। थोड़ा और आगे बदने पर काली नीचे पर बाई और 'डी' क्लास पड़ता है, जहाँ सीहियाँ उत्तरकर जाना पड़ता है। 'डी' ब्लाक में ६ कमरे हैं। उसके कुछ नीचे सीही उत्तरकर 'धुलिस-ब्लाक' हैं, जिसमें बारह सीटें हैं, और एक पाडीशन (विभाजन) कें चार-चार बेड हैं ।

सदक की वाहनी और ऊंचे पर 'मी' ध्लाक है, जो द्रमंजिला है, और उसमें वाग्ह कमरे हैं। विकट 'मी बनाक मेंटल' है। यह भी दुर्मज़िला है. और इसमें भी बारह कमरे हैं। हर कमरे में एक इल्मारी एक मेज एक क्रम्सी और एक चिलमची होती है । भीड़ा और आते बहकर बांडे श्रीर रसोई-घर है, जिसमें एफ , पुलिस और 'डी' ज्लाक के गेगियों का खाना अस्पताल की चौर से बनता है। सी. बी धौर ए क्लाम के मरीजी को अपने खाने का स्वयं प्रयंध करना पड़ता है । उसके लिये उन्हें अलग रसोई-घर के कमरे मिलते हैं। धोड़ा और खारे वहकर, सड़क भी वार्ड कोर सीड़ी चड़कर, 'एफ़्' कतास है । इसमें बोग वेड हैं, जिनमें से दो गढ्वाल-रेजीसेंट के, दो रागपुर के और १६ मैनीटोरियम के हैं। एक-एक पार्टीशन में दो बेड होते हैं। इसके आगे बहकर इधर-उधर थोडी-थोड़ी दूर पर ए और दी काटेजेज़ बनी हैं। शयः संख्या में २ ए काटेज, ३ बी काटेज होंगी। बाटेजेज के बाई और बी ब्लाक के चार कमरे हैं। सड़क के बाहनी ओर तीसरा सी बलाक है, जिसमें छ कमरे हैं। थोड़ा और आगे बहकर 'रेड कास बलाक' है. जिसमें चार कमरे और छ सीटें हैं।

यहां के बाद सड़क दो भागों में बँट जाती है। दाहनी थोर जाने पर धांकिस मिलता है, बाइं थोर सीथ वह जाने पर पुरुषों के रिकिएशन होल के बाद बी ब्लाक पड़ता है, जिसमें छ कमरे हैं। फिर बारह कमरों का एक दूसरा बी ब्लाक पड़ता है। रिकिएशन हॉल में वहाँ के पुस्तकालय धाँर रोगियों के खेलने आदि का प्रवंध है। सड़क के दाहनी थोर मुझने पर सीड़ियाँ चढ़कर आफिस पहुँचते हैं। सीड़ी के पास स्पेशल सक्शन का रसोई-घर है। पहलो एक बड़ा लंबा-बीड़ा मैदान है। सीड़ी चढ़ते ही। कीवारा पड़ता है, और बाईं और ऑफिस है। इसमें कई कमरे हैं।

अस्पताल का दवाईखाना, आक्रिस, सुपर्टिडेंट का ऑफ्रिस, प्रहण-रोगियों के बैठने के कमरे, इयजामिनेशन-एम, एकम-रे-एम, डोकटर ज्विर का कमरा लेबोरेटरी, जहां थक, पाखाना और खन आदि की परीचा होती है। स्त्री-रोगियों के बैठने का कमरा व्यादि इसी में हैं। इसके निकट ही एक इसरे ब्लाक में ए० पी०-हम इसटरलाडजेशन और ऑपरेशन हम तथा डॉक्टर शर्मा का लग है। खाफिस के सामने नीचे की और दो कमरे 'इमरजेंसी वार्ड' के हैं। सामने खला हवा सहन है। दर ब्योर फुलों के रामले रक्खे हैं। यहाँ से ब्रत्यंत संदर दुर्थ चारो खोर का दिखाई देता है। एकदम गहरे, बिस्तन खड़ में अस्पताल के घीवियों, भेहतरों बादि के स्थान हैं, और यहीं शक बादि जलाए जाने का स्थान है। वहत घना जंगल इस भाग में है। वह खड़ कमशः ऊँचा होता गया है। दूर पर काफी ऊँचे पर यहाँ के मेडिकन सुपर्टिंडेंट की सुंदर कोठी दिखाई देती है। इसके पास कई और वँगले हैं, जिनमें हाउस फिजीशियन, मैनेजर, कंपाउंडर, त्वीरेटरी-असिम्टेंट, एक्स-रे-असिस्टेंट त्र्यादि रहते हैं। यहीं हांडीवालों के कार्टर हैं। चारो और सीहीनुमा खेल और घने जंगलों से पूर्ण पहाड़ियों की श्रेशियों गोलाकार फैली हुई हैं।

आफ़िस के सामने फ़ीबार के दाहनी और स्पेशन संक्शन के हम हैं। इसमें क्रांस वन, क्रांस द्व और क्रांस थ्री है। इसी ओर रोगियों के लिये दूध और गोशत विक्ते के स्थान है। दो कार्टर जमादार के निये हैं, निर्सिंग सुपरिटेडिंट भी यहाँ रहती हैं।

आंकिस के सामने से सीहियाँ उनरकर जाने से 'लेडी-सेक्शन' है। सीही के एक ओर 'स्पेशन सेक्शन' है ( ५ कमरें )। दाहनी ओर 'कमला नेहरू-काटेज' है। इसी ओर 'ए' और 'बी' काटेजेज़ हैं (७)। नीचं की ओर 'बलरामपुर गिक्ट काटेज' है। अब सीही के दूसरी ओर चिलए। सबमें ऊपर तो 'क्रीमेल रिकिएशन हॉल' है - निक्ट ही 'बी बलाक' है। किर 'ई' की ६, 'सी' की इ और सबके नीचे 'एफ़्' की

४ कटिजेज हैं (३ सू० पी० की और २ समपुर-स्टेट की )। इस और भी 'ए' और 'बी' कटिजेज हैं (६)।

रिकिएशन होन से मिना हुई जो सहक सीधी चर्ता गई है, वह आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो गई है। एक सहक तो यहां के सुपिरेटेंबंड़ [जा सजनता और सहदयता की मृति हैं, श्रीवाई० जी० श्रीवंडे बी० एस्-मी०, एम्० बी०, बी० एस्०, टी० डी० डी० (वैक्स)] के वैगले की और गई है। इसी मार्ग में चार बेंचें पड़ी हैं, जो बेंच तन, थेच ह, बेंच थ्री, वेंच फोर कहनाती है। डॉक्टर श्रीखंडे की कोठी की और से 'जबरानाना' को मार्ग जाता है। बहां के रोगियों को इन बेंचें तक कमशः जाने की आजा मिलती है उनकी दशा के अनुसार। दसरी और की सइक नैनीतान की और जाती है। इस सहक पर ही यहां के (अति धानुभवी डॉक्टर मुहम्मद जुबेर एम्० बी०, बी० एम्०) श्रीभर्टेड मुपिरेटेंडेट का बँगला है। इस और ही 'जंकशन अन' में लेकर जंकशन हमेन्य' तक हैं।

स्त्री-गेगियों के भी ऐसे ही ए, की. मी. ई, एफ् क्रांस हैं, पर पुरुष तथा स्त्री-रोगियों के रहने के स्थान अलग-अलग हैं। रोगियों की अपना दैनिक कार्य-कम नियमित रूप से पालन करना पड़ता हैं। बंटी अजती रहती है, और रोगी समभ जाते हैं कि हमें किम समय क्या करना हैं। इस देखकर हम लोग क्रारेस्ट आए। भुवाली के रोगियों के लियं यह सुंदर स्थान बना दिया गया है—बृद्ध, लतादि से आच्छादित स्वर्ग भूमि के समान सुंदर और विकाकर्षक।

वहाँ से आकर भुवाली का वाजार देखा। छोटा है, पर शानस्थकमा को सब वस्तुएँ मिल जाती हैं। यहां पाइन के पेड़ बहुताबत से हैं, जो तपेदिक के रोगियों के लिये बहुत लाभकारी हैं। सड़क के दोनी खोर बहुत सूखी पत्तियों पड़ी रहती हैं। पेड़ों में नंबर खुदे हैं, और उनकी छाल कटी है, एवं एक-एक कुल्हड़ उनमें बँधा है, जिनमें तारपीन का तेल जमा होता रहता है । इस नामदायक व्यवसाय की ग्रांर पहलेपहन व्यवसिकों का भ्यान सथा । इसमें नाखों स्पण की ग्रामवनी होती है ।

जिस होटल में हम लोग टिके थे, वह मुख्य बाज़ार हो में था। होटल के पीछे एक महरना सदा कल-कल करके बहता रहता है, जो भुनने में यहुत खण्डा लगता है। वहां से एक पुल पार किया, जिसके नीचे एक छोटी-सी पहाड़ी नहीं वह रही थी। फिर एक ऐसे बाग में पहुँचे, जहां महाराजा बीकानेर की माता की समाधि है। उसी में एक सुंदर उद्यान है। यहाँ दुगोनंदा देवी का एक मंदिर है। एक मसजिद खीर एक गिरजा-

भुवाली का वाजार 🔻 🔻

घर भी है । रानीखेत अल्मोड़ा की सड़क पर यहाँ का मोटर-स्टेंड और रेलवे का दफ़्तर है।

यहाँ से होटल लौटे, और मन्छीडिक्की गए। यह भुवाली से ३ मील है। पहाड़ी पुल भी क्या होते हैं। पेड के दो-तीन बड़े-बड़े तने रख दिए, लीजिए पुल हो गया। बड़ा मुंदर हरय है। वहां एक भरना बहता है, और उसका पानी जो कुछ गहरे तालाब बना लिए गए हैं, उनमें जमा किया जाता है। उसके अंदर जाने के लिये नार धाना टिकट है।
चारी चोर लकड़ी और कॉटों की चहारदीवारी है। मारने के किनारेकिनारे मीजों हम लोग चले। पहाड़ी जमीन पर होटे-होटे पत्थर बिहे
होते हैं, उन पर मोती ना निर्मल और अमृत-सामीठा जल वहा करता है।
मच्छीडिग्गी में पानी की चक्की कैसे चलती है, यह अपने हाथ से चलाकर
देखी। बहता हुआ पानी जब पहिए पर उपर से जोर से गिरता है, तो
पिह्या नाचने लगता है, और उस पानी को एक पटरा लगाकर रोक दो,
तो बह दूसरे रास्ते से बहने लगेगा, और चक्की बंद हो जायगी। यह
स्थान बहुत ही मुंदर है। मुनाली-बाज़ार में २ मील पर बोझखाल है,
जो रामपुर-स्टेट के अंतर्गत है।

(२) भीभताल—यह भुवानी से पाँच मील है। बहुत नीचे पर है। जितना ही जाओ, उननी ही गरमी बहुती जाती है। अच्छी ग्रावादी



भीभवाल - नेनोताल

है। दूजानों में आवश्यकता की सभी वस्तुएँ सरलता से मिल जाती हैं। यहाँ बढ़े लंबे-चीड़े मैदान हैं। वड़ा सुंदर पुल है। वड़ा भारी ताल है) नैश्रीताल-सः । इस द्योर पेड़ तिनक कम और दूर-दूर हैं । ताल में विश्वास महानियाँ हैं, और बहुत वहीं-वहीं । पुल के पास भीमेशवर महानिव का मंदिर है । पुल से ही बॉध का काम निया जाता हैं । इस जोर सांप बहुत हैं । यहाँ बहुत-से खानाबदोश देश डाले पड़े थे । यहाँ एक २-३ इंच नंबा, महत्त-सा मोटा और हरा कीड़ा मेरे मित्र के ऊपर शिर पड़ा, और धोर्ता में चिपक गया । राजा नैपाली की कोठी इसी ताल. के किनारे हैं ।

(३) नौकुचिया ताल—भीमताल के निकट ही नौकुचिया ताल, है है, जहाँ भृतपूर्व (संयुक्त प्रांत के ) प्रधान मंत्री पं गोविंदत्रक्षम पंत की कोठी है।

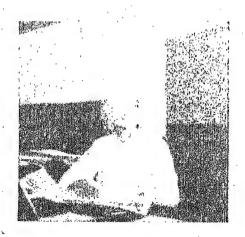

पं० गोविंद्यल्लम पंत [ भृतपूर्व प्रधान मंत्री ]

(४) सातताल-भुवाली से जो रास्ता चलता है भीमताल को, बही रास्ता आधी दूर तक तो सातताल जोने भी अयोग होता है, किश रास्ते कट जाते हैं। यहां मातनाल हैं, इसी से इसका नाम शाननाल है। सामें में नल-दमयंनी-नाल पहता है। यह बहन ही। सनोरम स्थान है।

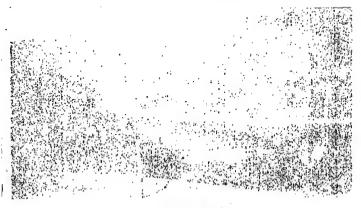

### सातवाल

यह ईसाइयों और अमेरिकन मिशनरी का गर्मियों का श्राङ्ख है। यहाँ फिज़िकल टे निंग के लिये बहुत-बहुत दूर से विद्यार्थी आते हैं।

( प्र ) रामगढ़- यह मुवाली से ७- व मील है। यहाँ गए, तो चार-पांच मील तक तो न कोई सरना है, न कोई दुकान । बहुत नीचे पर एक स्थान पर सरना दिखाई भी दिया, किंतु उस दुर्गम स्थान तक पहुँचना असंभव था। प्र मील चलकर एक दुकान दिखाई दी। वहाँ पानी और दूध पिया। कितना स्वादिष्ट और गादा दूध यहाँ का होता है। फिर तो वरावर २-३ मील तक कई भरने रास्ते में पइते हैं। भरना कँची भूमि से था रहा है, और नीची ज़मीन पर पानी जा रहा है, पर बीच में पक्की सइक पड़ गई थी, इससे उस सइक के अपर से बहकर और होकर पानी नीचे गिरता है। एक अजीब दश्य है। एक भरना तो यहाँ इतना चित्तावर्षक है कि हम लोगों ने वहीं बैठकर भोजन किए, और बड़ी देर तक वहाँ लोटे-बैठे रहें — भरने के भोड़ा अपर चढ़कर। वे भी जीवन की कितनी मुखाय चित्रेयों भी। इस ओर फल के बात बहुत हैं। कई खेंगरेज़ भी खपनी अपनी मुसि में फल लगाते हैं, और उनकी बच्छी खपन भी है। यहाँ के फलों में मुख्य फल चेरी, काफल, साह, किलसोड़ा और पहाड़ी शरीका खादि हैं। रामगढ़ में खच्छी बस्ती है। छोटा-सा बाज़ार भी है। खाने-पीमे तथा खाबरयकता की सभी वस्तुएँ मिल जाती है। यह स्थान खपनी स्वास्थ्य-वर्धक जल-वायु और खपने फल के बगीचों के लिये विशोप रूप से प्रसिद्ध हैं।

यह आयं-समाजियों का केंद्र है। यहाँ एक मिडिल हुकूस, एक अना-थालय तथा कई छोटे-छोटे मंदिर हैं।

(६) मुक्तेश्वर—यह स्थान रामगढ़ से प्रायः व मील है। यहाँ से हिमालय का प्रकृतिक दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ एक शिव-मंदिर तथा एक अस्पताल है, जहाँ जानवरों के खून से दवा बनाई जाती है।

नेनोताल के विषय में दो-एक बातें और बताकर में यह वर्णन समाप्त करता हूं। है तो यह हमारे प्रांत की (गमां के दिनों की) राजधानी या गवर्नमेंट-सीट, किंतु वहीं की जल-वायु बहुत अच्छी नहीं। हम लोगों की नाक और ओट निटक गए थे, और रंग काले पड़ गए थे। इससे तो भुवाली की जल-वायु औट है। इससे यह कि यहाँ 'सदा-मुहागिन' के भी दर्शन हुए—वह भी कई एक। नेनीताल में ऐसा होना अनुचित है। इससे तो मस्गं अच्छा है। वहाँ वेश्याओं के रहने की आज्ञा नहीं, अतः प्रकट एप में वहाँ ये नहीं हैं, यदापि गुप्त रूप से सम्य और गहस्थ बियों का विष बनाए हैं। मस्रों में भी वेश्याएँ हैं, यह मुक्ते बताया गया। नेनीताल और मस्री की यदि हम तुलना करते हैं, तो दोनो ही अपने-अपने स्थान पर मुद्दर हैं। इसमें और वालें हैं, और प्रकार का सौंदर्थ है, और मस्री में और वालें और और तरह का सौंदर्थ है। किंतु अंत में मस्री ही मेरे विचार में अधिक उत्तम है। संभव है, इसका कारण किंव-वैचित्र्य हो।

हम सोग भुतालों से उत्तरकर काठगोदाम पहुँचे । लॉरी दारा वहाँ से हलद्वानी गए। यहाँ की जल-बायु गरम है—मैदानों की-सी। यह मैदानों में स्थित है, यद्यपि इसके चारो चोर ऊँची-ऊँची पहाड़ियां हैं। यहाँ बहुत बड़ी वस्ती है, चौर काकी वहा बाज़ार तथा मंदी है। पहाड़ में उत्तरने के बाद गरमी बहुत सताती है, क्योंकि वहां तो हम लोग ठंडक के व्यान्यस्त हो जाते हैं, व्योर यहाँ गरमी होती है। किंद्ध पहाड़ी प्रांत के निकट होने के कारगा यहाँ भी राजि के समय पर्यात मात्रा में ठंडक पड़ती है। रात की गाड़ी से वहां में बत्ते, ब्यार आतःकाल लखनऊ सिटी-स्टेशन पहुँच गए।

अल्मोड़ा में पिंडारी ग्लेशियर

भुके अनेक पहाड़ी यात्राएँ करने का सीमास्य प्राप्त हुआ, और मभी जगह प्राकृतिक सींदर्य के दर्शन भी हुए, लेकिन पिंडारी क्लेशियर की यात्रा और पहाड़ी यात्राओं से कुछ विशेष महत्त्व-पूर्ण है। नेनीताल और मस्री आदि से नो बहुत दूर वर्क से ढके पहाड़ दिखाई ही दिए थे, और संगोत्तरी, यमुनोत्तरी, केदारनाथ और वदर्शनाथ की यात्रा में कहीं-कहीं वर्क पर चलना भी पड़ा, वर्क को पास से देखने का भी मौका मिला, लेकिन कहीं-कहीं ही, और वह भी थोड़ी-थोड़ी दूर तक ही। पर पिंडारी क्लेशियर की यात्रा नो सुविधा-पूर्वक वर्क की यात्रा कहना सकती है। आम-पास, चारों और वक्त है—पैरों के नीचे भी वर्क, सिर के कपर भी बर्फ। इस बीहड़, सुनसान, पर आनंद देनेवाली यात्रा की याद सुखद और बहुत संतीप-जनक है—A thing of beauty is a joy for ever.

लखनऊ से काठगोदाम तक रेल से, काठगोदाम से अल्मोड़ा तक मोटर से और अल्मोड़ा से पिंडारी ग्लेशियर तक पंदल जाना होता है। अल्मोड़ा से करीय १४ दिन आने-जाने में लगते हैं— ६-१ दिन से पिंडारी तक जाना और ६-७ दिन में सुविधा-पूर्वक अल्मोड़ा लोट याना का लखनऊ से काठगोदाम और काठगोदाम से भुवाली तक की यात्रा का वर्णन करना तो व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ तक का वर्णन नेनीताल-यात्रा में हो चुका है। काठगोदाम से भुवाली प्राय: २९ मील और रानीवाग २ मील है। भुवाली के निकट भूमियाधार, टीकापुर, रेहड, हरसीली, कैलास-व्यू आदि स्थानों में, जो भुवाली के करीय ही हैं, रोगियों के लिये वँगले और काठजेज़ किराए पर मिल सकती हैं। यो तो क्य (तपेदिक) के रोगियों के लिये गेठिया (भुवाली के रास्ते में काठगोदाम से खुज दूर ऊँचे पर) में भी डॉक्टर ककड़ का एक निजी मैनीटोरियम हैं। भुवाली के आस-पास बहुत से देखने योग्य स्थान हैं—कुशानी,

ैनीताल ( ७ मील ), सातताल ( ३ मील ), भीमवाल ( ४ मील ), समगढ़ ( = मील ) थाड़ि।

भुवाली से रानीखत २६ मील और गरम पानी-चई। १६ मील है। यहाँ कई दूकाने हैं, पोस्टऑकिस भी है। प्रायः यहाँ यात्री फक्कर चाय पीते या नाश्ता आदि करते हैं। इस और चहाई बहुत है, और उसीं की कुछ कभी। यहाँ से ७ मील पर खैरना-चई। और ६ मील पर रानीखेत है।

ः रानीखेत का मोटर-मार्ग भुवाला से बहुत मनोहर है । कई नदियाँ, २० ३ पुल, जंगल, फरने वगैरह रास्ते में पहते हैं।

रानीग्वेत — रानीग्वेत गीरी पलटन की छावनी है। यह अँगरेजों का मिलिटरी लेटर है, यही इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। यहाँ लीड़ के बहुत पेड़ हैं। यहाँ कई निद्यों और पहाड़ी नाले हैं — आस-पार्स । कई सहकें हैं। यहां कई निद्यों और पहाड़ी नाले हैं — आस-पार्स । कई सहकें हैं। यहां पर भी ज़रूरत की सभी बीजें यहां मिल जाती हैं। यहां मिल जाती हैं। यहां पहाड़ की बहुत कें ही बोटी पर बसा है। अब यहां तारपीन के तेल के कारावाने नहीं हैं, जिनसे बीड़ का रम निकालकर तारपीन का तेल बनाया जाता है, पर यहां एक शराब का कारावाना है। यहाँ लाल मिट्टी के वर्तन अच्छे बनते हैं। यहां तहसील की अदालत, सरकारी खजाना, पोस्टऑफिस और तार पर भी हैं। एक मिशन रक्तल भी हैं। यहाँ से उ-५ मील पर, पश्चिम और, ताइंग्लित-नामक स्थान है, जहां छनी और सूती खहर बनता है।

यहाँ से ५ मील के बाद काकडाघाट-चंडी पड़ती है। चक्ररदार उतार की सड़क है, यहाँ भी कई दूकातें हैं, और रामगंगा-नदी भी, लेकिन इम और जल की कमी है। यहाँ से ममस्वाली-चंडी पड़ती है। यहाँ एक डाक-वेंगला है और एक डाकख़ाना। इस और चढ़ाव है। रानीख़ित से अल्मोड़ा ३३ मील है। अल्मोड्डा—अल्मोडा काठगोदाम से ५४ मील है, और अपनी स्वास्थ्य-वर्शक जल-वायु के लिये बहुत प्रसिद्ध है। यह पहाड़ की चोटी

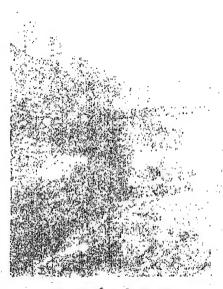

एक पहाड़ी नदी का पुल पर, ४,४०० फीट की उँचाई पर, है। यहाँ का दश्य बहुत सुंदर है। दूर में देखने से खल्मोड़ा की बृज्ञाविलयों के बीच-बीच में बने घर और कोठियाँ खपूर्व शोभा दिखलाती हैं। यहाँ से ५० मील की दूरी पर, एक मुंदर स्थान पर, श्रीमती चकदतां, श्रीयुत निक्सन और श्रीयुत एलेक्ज़ेंडर महोदय खादि संन्यास लेकर शांति पूर्वक जीवन विता रहे हैं। यहाँ मील-सवा भील का लंबा बाज़ार है। यह छोटा, लेकिन मुंदर नगर है। बाज़ारों के नाम तक्षीताल और मह्मीताल बाज़ार हैं। यहाँ न कोई भरना है, न नदी, न फील। यहाँ साथा देवी से, जिसे यहाँ के लोग सैंदेबि कहते हैं, पानी खाता है। यहाँ बंबा है, पर विजली की रोशनी अभी नहीं। यहाँ हिंद ज्यादा हैं, मखलमान कमा। और, ऐसा कहा जाता है, ये वे ही हिंदू हैं. जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। यहाँ छोटे-मोटे बहत-से मंदिर हैं, जैसे बाज़ार में हनुमानजी या भगवान, का मंदिर । भैरवनाथजी तथा देवीजी का मंदिर मी प्रसिद्ध है। एक स्थान यहाँ 'ब्राइटेन कारनर' कहलाता हैं, जहाँ बहुत उत्तम हवा खाती है। यह स्थान बहत सुंदर है, और अक्सर शाम के बक़त यहाँ लोग आकर बैठत हैं। यहाँ एक छोटा-सा बगीचा भी है। यहाँ का खास खौर देखने योग्य स्थान 'उदयशंकर-कलवर-सेंटर' है। संसार-प्रसिद्ध, नृत्य-कला के आचार्य श्राउदयशंकर जी की कीन नहीं जानता ? यह स्थान अपने महत्त्व के साथ ही अपनी प्राकृतिक संदर्ता में एकता है। यहाँ चीड़ के बच्चों की बहतायत है । उदयशंकर-इंडिया-कलचर-सेंटर संस्था में भारतीय नृत्य-कला की सुचाह रूप से शिद्धा दी जाती है। नगर से दूर, 'सिमटोला फारेस्ट' में, एक पर्वतीय शुंग पर, इस संस्था की स्थिति से । भूमि का विस्तार ६४ एकड है। इस समय संस्था ने ऋल्मोड़ा और सिमटोना के बीच में, 'रानीचरा' पर, किराए के मकान ले लिए हैं, तब तक के लिये, जब तक वह आपने भवन निर्माण नहीं कर पाती। गायन, नृत्य तथा 'ड्रेसिंग' के लिये कई 'स्ट्रडियों' बने हैं, जिनमें सबसे बड़ा 'सेंटर स्ट्रडियां' ७५ कीट लंबा है। नृत्य-कला की शिक्ता १६४० से दी जाती है। प्रवर्ष का 'कोर्स' है। प सप्ताहों के 'समर-कोर्स' का भी प्रबंध है। कथाकती और मैनपुरी, दोनो प्रकार के नृत्य सिखाए जाते हैं। इस वर्ष ( संवत् २००१ ) इस संस्था को यहाँ से हटाकर बंबई के ज्ञास-पास ले जाने का विचार है । श्रीउदय-शंकरजी के 'रिव्म ब्रॉफ़ लाइफ़', 'लेचर ऐंड मेशीनरी', 'किरात-ब्राजन' ऋगैर 'प्राविनशियंतिज्म' नुन्य व्यति असिद्ध हैं। प्रतिवर्ष दुर्गा-पूजा के श्रवसर पर 'दी रामलीला-शैडो एते' दिखाया जाता है, जिसे देखने हो हज़ारों की संख्या में लोग जमा होते हैं।

भेहनत श्रोर मशीनरी

'सिमटोला-फारेस्ट' समुद्र-तल से ६,००० फीट की उँचाई पर है। यहाँ से नंदादेवी, त्रिश्ल, वदरीनाथ, केदारनाथ तथा हिमालय की अन्य हिमाच्छादित थे िएयों का नयनाभिराम दश्य दिखाई देता है। प्रकृति की गोद में भारतीय कला अपने पूर्व-गौरव-रूप में हमारे सामने शीघ्र ही आ रही है—इसका हमें पूर्ण विश्वास है। नृत्य के साथ ही गायन, वाय और चित्रकला आदि की भी शिखा दी जाती है। इस संस्था का निजी पुस्तकालय है, जिसमें कला के अमृत्य नंवीन और प्रचीन अंथों का संग्रह है। साथ ही प्राचीन और नवीत अनेक प्रकार के वाद्यों का संग्रहालय भी है। अत्मोद्दा का महत्त्व सन् १५६० ई० से बढ़ा, जब वाली कल्याएचंद ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सन् १७६७ ई० में गोरखों ने इसे जीत लिया, और १८५५ तक राज्य करने रहे। यहाँ इंटरमीजिएट कॉलेज, रामजे-

हाइस्कल, गर्ल्स मिशन स्कल, गवर्नमेंट-नार्मन-स्कल और कई मिडिल स्कल



गवर्नमेंट-नार्मल-स्कूल हैं। नगर में कई छोटे कारखाने जनी मोज़े, बनियाइन और कपड़े के हैं।

नगर के दिल्ला में लालमंड का जिला है, जिसमें पल्टन रहता है, तथा उत्तर में हीरा-इंगरी, नारायण तेवाइी-देवाल, एक छोटा बाजार है। पास ही बिकट बणी है। नगर का सबसे चहल-पहल का भाग सेलीफाट है (सुख्य बाजार का पश्चिमी भाग)। मोटर-स्टेशन, तल्लामहल, डाक-बॅगला, कॉलेज, पोस्टबॉफिस, तार्घर, रोयल होटन बादि इसी भाग में हैं।

- ं यहाँ से थोड़ी-थोड़ी दूर पर अनेक दर्शनीय स्थान हैं, जैसे-
- 1. यस्तुनाथ -- यह व्यत्मोदा से १४ मील है। यहाँ शंकर भगवान का मंदिरे हैं। मूर्ति व्यति दिव्य तथा भव्य एवं यह स्थान बहुत रमसीक है। १२ सिनसर--यह भी व्यत्मोद्दा से करीब १४ मील है। यहाँ बहुत दंडक रहती है। यहाँ विचयर महादेवजी का मंदिर है।
- ४. जागेश्वर--यह स्थान भी १४ मील है। यहाँ जागेश्वर खोर दीपेश्वर नाम के सुंदर शिव-मंदिर हैं।
- प्र. बागेण्यर—समुद्र-तट से प्रायः ३,००० फीट की उँचाई पर वसा है। अतः यहाँ काफी गर्मी पड़ती है, और मैदानों के फल यहाँ पैदा हो। जाते हैं। यहाँ बागनाथ महादेव का मंदिर, गंगा-मंदिर, टाकुरद्वारा, सरयू-नदी के उस पार बंग्गीमाधव तथा हिरपतेश्वर के मंदिर हैं। सरयू के दोनो ओर बाज़ार हैं। यहाँ पोस्टऑफिस, डाक-वँगला तथा मिडिल स्कृल आदि हैं। यहाँ का संकाति का मेला प्रसिद्ध हैं। यहाँ गोमती और सरयू नदियों का संगम है। यहाँ एक अच्छा करवा और प्रसिद्ध तार्थ-स्थान है। मेले में भूटिया लोग यहाँ उनी कपड़े बेचने आते हैं। अबमोड़ा और कमायूँ ज़िलों के तथा आस-पास के बहुत लोग मेले में आते हैं। यह स्थान खेरियर जाते समय मार्ग में पड़ता है।

ं. सोमेश्वर—हवातवारा में १४ मील उत्तर है। यह बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। एक पोस्ट्योफिस भी है।



## सरयू-गोमती का संगम और वागेश्वर-मंदिर

सानी उड्यार—कहते हैं, यहाँ शांडिल्य ऋषि ने तपस्या की थी।
 मैं जनाथ—यह गोमती-नदी के किनारे बसा है। यहाँ नेदादेशी
 ऋौर रण-चूला-किली में कालीजी का मंदिर है। यहाँ पोस्टबाँ किस,
 अस्प्रताल और प्राइमरी स्कूल है।

काठगोदाम से प्राय: = घंटे में लॉरी अल्मोड़ा पहुँचती है, और प्राय: तीन रुपया प्रति मन्द्य भाषा पदता है। द्यालगोंड में ग्लेशियर जाने के हिनये पर्वाय करना पहला है। स्लेशियर के सहते में बहुत ज्यादा ठंड पहली है। इमलिये ऊनी कोट मोजे, सदरी, केवल, कंकार्टर व्यादि की जरूरत पड़नी है। नालदार तथा कील-जड़े मजबत जते ही वर्फ पर काम देते हैं। ये बर्फ पर ठीक में जम जाते हैं, और फिसलते नहीं -साथ ही वर्फ की ठंडक से पैर सुन होने से भी बहुत कुछ बचाते हैं। पहाड़ पर डस्तेमाल किए हए किरिनच के जुते अब काम नहीं देते। लाठी के विना तो पहाड़ी पर यात्रा करना असंभव है। छाता भी मार्ग में बर्फ, पानी और कभी-कभी ध्रुप से रचा के लिये साथ होना जरूरी है। लोटा, डोरी, कहा म्याना बनाने के हरके बरतन, नारते के लिये ( १५ दिन के लिये ) विस्कट, चाय चादि, सोने का विस्तरा, क्रज्ञ दो-चार जहरी क्यंडे, फोटो-केंमरा खाने-पीने का सामान, धर्मस बाटल तथा बर्फ़ की चमक से आंखों को बचाने के लिये ऐनक आदि बस्तएँ आवश्यक हैं। जो चीज़ें साथ में न हों, व श्रवमोहा से खरीदी जा सकती हैं। कली करने पड़ते हैं - एक तो वे पथ प्रदर्शक का काम करते हैं. और इसरे हमारा सामान लादकर ले चलते हैं। रूपया-सवा रूपया रोज के हिसाब से पहाडी ब्यावको मिल जायगा । यह यात्रा भयानक है ब्यतः जब तक साथ में ४-५ साथी और २-३ पहाड़ी न हों, न करनी चाहिए। साथ में थोड़ी-मी दवाएँ, चाक और एक होटी कुल्हाड़ी भी रख लेबी चाहिए-अक्सर वर्फ काटकर पैर एखने-भर की जगह बनाने आदि के लिये इसकी ज़रूरत पड़ती है । इस यात्रा ने भाग में कई चहियाँ ( पड़ाव के स्थान ) पहती हैं, जहाँ खाने-पीने का सामान मिल सकता है । हों, ग्लेशियर के आस-पास थोड़ी दूर तक दो-तीन पड़ाव में खाने का सामान नहीं मिलता. इसलिये अल्मोड़ा और मार्ग की चड़ियों से थोड़ा बहुत अनाज आदि का प्रबंध कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह कि काफी प्रबंध करके अल्मोहा से चलना चाहिए, और विशेषकर उन नोमों को, जिनकी तंदुरस्ती धन्छी हो, ग्रीर जी पैनल चल सकें। ग्राराम-तलव श्रादमियी

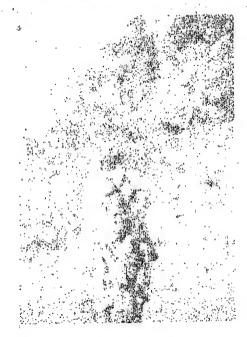

एक पहाड़ी कुली

को मार्ग में बहुत केन्द्र होगा। शुष्क नथा नीरस हदयवालों को भी इस यात्रा में कन्द्र की मात्रा ब्रानंद की अपेक्ता संभव है, अधिक जान पहें। कहीं कहीं तो केवल ३ या ४ फ्रीट तक बौड़ी पगडंडियों में चलना पहता है।

अल्मोड़ा से विडारी ग्लेशियर ५० मील है । गरमी शुरू होते ही यहाँ के लिये यात्रा करनी चीहिए । बरसात में यात्रा चातक ही नहीं, असंभव सिद्ध हो सकती है। गरमी की छुटियाँ स्कूल में शुरू होते ही यात्रियों को यहाँ के लिये चल देना चाहिए, क्योंकि अल्मोड़ा पहुँचते, सामान खरीदते और ठीक-ठाक करते करीब एक सप्ताह लग जाता है।

पिंडारी गलेशियर — पिंडारी ग्लेशियर दानापुर-परगर्ग के उत्तरी भाग में है। यह नंदांद्वी और नंदाकोट के बीच में है। तहसील अल्मोड़ा में दो परगने हैं — दानापुर और बारहमंडल । दानापुर में पिंडारी के अतिरिक्त मुंदर हुंगा का भी ग्लेशियर है, जो इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं । इस उत्तरी बर्फानी भाग में गर्मियों में ही कुछ धास और रंग बिरंगे फुल उगते हैं। याल्मोड़ा से चलकर 'कपड़खान' होते हुए पहला पड़ाव तो 'ताकुला' में होता है, जो अल्मोड़ा से १५ मील दूर है। याला प्राय: सबेरे और शाम को करनी पड़ती है, क्योंकि दौपहर को जब सूर्य की तेज़ किरगों बर्फ से ठके पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो एक तरह का चक्का चौंच आंखों में लगता है, जिससे अक्सर लोगों की आँखें खराब हो गई हैं—या खराब होने का डर रहता है। मार्ग सुखद रहता है—किसी तरह का विरोध कछ नहीं मिलता । यहाँ अनाज तथा दूध-ची, सब मिल जाता है।

दूसरे दिन सबेरे फिर यात्रा शुरू होता है। यात्रा शुरू करने के पहले देख लेना चाहिए कि बादल छादि तो खाकाश में नहीं हैं, और आँधी-पानी का डर तो नहीं है। पानी बरसने पर पगडंडी नहीं दिखलाई पड़ती और फिसलाहट भी बहुत बढ़ जाती है। खेर। १ मील बाद ही 'बागेश्वर' स्थान पर पहुँचते हैं।

तीसरा पहान कपकोट में होता है, जो बहुत सुंदर स्थान है। सरयू-नदी के किनारे-किनारे प्राय: १४ मील चलना पहता है। मार्ग सुविधा-जनक है। यहाँ जाक-बँगला भी है। खाने-पीने का सब सामान यहाँ मिल जाता है। प्राय: यहीं से याजी आगे की यात्रा के लिये अनाज खरीद लिता है, क्योंकि आने के पड़ाबों पर भीज्य पदायों के मिलने में कठिनला पड़ती है । पोस्टऑकिस, सरस् पर लोहे का पुन्त, मिडिन स्कृत बादि वहाँ हैं।

चौथा पड़ाब लोहारखेत में होता है। ६ मील प्राय: चढ़ाई-ही खड़ाई का कठिन मार्ग है। चीड़, बूँस (जिसमें लाल फूल होते हैं) तथा बाँक खादि के पेड़ इस खोर के जंगलों में पड़ते हैं। मार्ग प्राय: पहाड़ की चोटी पर ही है, खाँर मार्ग से सदा आकाश-छूने पहाड़ दिखाई देते है। यह शहा बहत कठिन खाँर कष्ट्रपट है।

पाँचवाँ पड़ाव खाती में हैं । कुछ लोग धाहरी में ही पाँचवाँ पड़ाव करते हैं, और खाती में छठा पड़ाव । लोहारचेत से लंबा डाल है । मिल पर धावरी-नामक स्थान है । बाफी नीचे घाटी में यह स्थान है । यहाँ वा दश्य बहुत सुंदर है । घने वन इस और हैं । डाक-बँगला यहाँ है, पर खाने-पीने का सामान नहीं मिलता । यहाँ से ५ मील पर खाती है, जहाँ बाँमा के बच्चों से घिरा हुआ एक डाक-बँगला है, और एक अनाज वशैरा की दश्यन भी । अनाज प्रायः अच्छा नहीं होता, क्योंकि काफी दृर से आता है, और पुराना तथा महँगा भी होता है । पिजारी ग्लेशियर की यात्रा को बहुत कम यात्री जाते हैं । वहुत-से लोग यहीं से पिंडारी ग्लेशियर हाक के लिये खाने पीने का सामान खरादते हैं । खाती से ग्लेशियर के लिये एक और प्थ-प्रदर्शन ले लेना चाहिए।

छठा ( यदि धाकुरी में रुके हों ) या सातवाँ ( यदि खाती में रुके हों ) पड़ाव 'द्वाली' है । यह खाती से अभील हैं। पिंडर-नदी की घाटी में होकर खाती और द्वाली के बीच का मार्ग है। सड़क नदी के किनारे-किनारे हैं। स्थान-स्थान पर अनेक सुंदर भारने इस और मिलते हैं। नदी का जल घ-घ शब्द करता हुआ तेजी से बहता रहता है। इस और विशेषना यह है कि बह-बहं युक्त नहीं मिलते, वरन निगाली, बांस आदि के होटे-छोटे युक्त ही ज्यादातर मिलते हैं। यहाँ से भूख बहुत लगने

नगर्ता है । कुछ लोग यहाँ न ठहरेंकर अखीरी पद्मव अरकिया या 'कुट किया' में ठहरते हैं; जो द्वाली से तीन मील दूर है ।

यहां बड़ी ठंडक रहती है. खासकर रात को तो बहुत ही ठंडक रहती है। इसरे दिन सबह तड़के ही यहाँ से ग्लेशियर की, जो यहाँ से केवल \* भीत है, चल देना पड़ता है। मार्ग में न बुद्ध पड़ते हैं, न माड़ियाँ ही --केवल वास ही मार्ग में इधर-उधर दिग्वाई देती है । ग्लेशियर का जहाँ महाना है, वहाँ मैले रंग भी वर्क और जल है, और उसके दोनो ग्रोर केंचे केंचे पहाड़ है। महाने से एक लकीर-सा सकरा पतला मार्ग है---उसी बढाई पर धीरे-धीरे चलना पडता है। 'रैरीफाइड एयर' का ब्रानंद यहाँ मिल सकता है। कठिन चढाई और हल्की हवा में थकावट और कछ तो खबरच होता है. किंत नैसर्गिक सोंदर्घ तथा अपने गंतव्य स्थान पर पहेंचने की साशी सब कहाँ को दबा लेती है। १० वजे के पहले ही पड़ाव पर धापस या जाना चाहिए। कम-से-कम घंटा-आध घंटा गंतिशियर में प्रहरने और घमने में भी लगेगा - इसका भी ध्यान रख लेना चाहिए। सर्व की तेज़ किरणें पड़ने से एक तो बर्फ गलने लगती है, जिससे नीचे भैंस जाने का उर रहना है। दूसरा दर किरखों के कारण कोहरा पड़ने से होता है, जिसके कारण चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देना । तीसरे बेझों को बर्फ की तेज चमक असहा और अति कष्टपद होती है। चारों व्योर वर्फ से दके पर्वत-खंड दिखाई देते हैं--नीचे ें हु काले-से, ऊपर बिलंकुल सफीद । इनसे थीरे-धीरे जल बहुना या रिमयाना रहता है । इस स्रोर काले रंग के पत्थर भी इधर-उधर पड़ मिलते हैं। इन वड़-बड़े हिम-खंडों के पीछे बर्फ़ का एक सफ़ेद डालू मैदान सा है, और फिर बर्फ़ के टीलों। का हर । यह मैदान ही विंडारी उत्तिशियर है, और यही पिंडर-नदी का उद्गम है। वर्फ के टीले ग्लेशियर के श्रंत में हैं, श्रतः इनके बाद कुछ नहीं दिखाई देता—सिवा नीले याकाश के । जितिज का दश्य भी अति मोहक है। बर्फ के मदान तक पहुँचना संभव नहीं।

दर ही से बही के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके ब्राय-पास की काले बर्क की शिला पर ही केचल बाबी जा सकते हैं, ब्रीय वहीं नक अनक फिर वापस हाना पड़ता है।

फिर उसी मार्ग में, जिस मार्ग से गए थे, अल्बोद्या वापस आना पदता है।

व्यल्मोडा-ज़िला के बारे में दो शब्द लिख देने से यात्रियों को कुछ सुविधा रहेगी। ज़िला अल्मोडा में बार तहसीलें हैं—

- (१) तहसील पिठौरागद । इसी में जोहार में वो छोटे-छोटे ग्लेशियर मिलन और रालम के हैं ।
  - (२) तहसील चंफावत ।
- (३) तहसील अन्मोड़ा इसी के अंतर्गत अल्मोड़ा नगर तथा विजारी ग्लेशियर आदि हैं। इस तहसील में दानापुर और बारहमंडल के दो परगने हैं। दानापुर परगना के सुविधा-पूर्वक दो आग किए जा सकते हैं—एक उत्तरी पहाड़ी भाग, जिसमें पिंडारी ग्लेशियर और सुंदर हुंगा के ग्लेशियर हैं। दूसरा दिख्णी भाग, जिसमें सरय्-नदी और (महायक) गोमती तथा पुंडर नदियों हैं। इसी तहसील में। अयारताला, कौसानी, कपकोट, बागेश्वर, बंजनाय, खारवगड़, कपड़खान, ताकुला, लोहारखेत, धाकुरी, खातो, हाली, फुरिक्या, विडारीसामा, बारहमंडल, जांगेश्वर, बिनसर, गगानाथ, ऐड़ीदेव, कलमिट्या, स्याहीदेवी, बानणा, बोरारी, जलना, हवासवार, अल्मोड़ा नगर, लोद, विजयपुर, सानी उज्यार और खांडा आदि छोटे-बड़े स्थान हैं।
- (४) तहसील रानीखेत—इसमें पाली पछाऊँ और फल्दाकोट के दो परगने हैं। इसी तहसील में द्नागिरि-नामक प्रसिद्ध पहाड़ है, जो अपनी लड़ी-वृद्यियों के लिये प्रसिद्ध है। कहते हैं, लदमगाजी के शक्ति लगने पर यहीं से हतमान्जी संजीवनी-वृद्ये ले गए थे। यहाँ से ४ मील उत्तर-पूर्व प्रांडुखोली-नामक प्रसिद्ध पर्वत है। कहते हैं, पांडव अपने

गुश-बनवाय के समय यहाँ भी रहे थे। इस छैंचे पर्वत पर एक संदर मरोवर भी है । इस नहसील के छोटे-बडे स्थान ये हैं--हारहाट. चौलुटिया ( द्वारहाट से १० मील दर रामगंगा के तट पर स्थित हैं। यहाँ एक देवी की का मंदिर है। ), बैराट ( चौखटिया से ३ मील राज विराट का निवास-स्थान है । यहाँ एक परधर पर भीमसेन के लिखे कहा चिंह मिलते हैं ), मामी ( बैराट से ४ मील दर है । यहाँ नार्थरवर, रामपाटका तथा इंद्रेस्वर के मंदिर हैं । यहां सोमनाथ का मेला छति प्रसिद्ध हैं। यहाँ रामगंगा पर पुल है। ), बढ़ा केदार ( रामगंगा और विनोद के संगम के पास केदारनाथजी का मंदिर है ), भिक्तियासँगा ( रामगंगा और गगास का संगम है। यहां एक शिव-मंदिर है।), पाली ( यहां पुराने किले के खँडहर और नेथानदेवी का मंदिर है। ), मोहान, बाग्वाली पोखर, मानीला, फल्दाकोट, चीहिट्या रिकर्णा, द्वारसी, काकडीघाट तथा रानी-खेत बादि हैं । रानीखेन (इसका वर्णन हो चुका है ) तथा द्वारहाट बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं। द्वारहाट एक बहुत संदर स्थान है। यहाँ यनिक देव-मंदिर हैं । सबसे प्रसिद्ध देवालय 'धज' है । एक संदर तालाब के पास शीतनादेवी का मंदिर है । यहाँ स्कल, अस्पताल, पोस्टऑफिस तथा श्रदश बाजार है।

विंध्याचल और टाँडा-फॉल

े में माहित्य-राम की पर्गता देने प्रयाग गया था । २६ खोक्टोबर, ९१३= (शनिवार) से ५ नवबर, १६३= (रविवार) तक परीचा हुई। ५ नारील की रात्रि को मेरे एक सित्र, जहां में टिका था, आए । में तो भिला नहीं पर यह एक सजन से कह गए कि वह सचित कर हैं। प्रात:यजन में भूती जाने की नैयारी में था कि उन्हीं महाशय से सुके मेरे मित्र के याने की सचना दी । जिनके साथ में अभी जानेवाला था, उनसे यह कहकर कि थोड़ी देर में आना है, में जैसा था, वैसे ही कपड़े पहने त्रपने मित्र ने मिलने चला गया । चातों-बातों में विध्याचल चलने का जित्र आया । मेरे मित्र ने कहा- 'इस समय अ वजे हैं, =! के लगभग गाड़ी जाती है । अभी यदि चाही, तो चल सकते हैं । शाम की गाड़ी से लौट आवेगे।" उन्हां के हवए और क्यंड़ लेकर हम लोग चन दिए । साथ में एक जयपर के मित्र भी हो निए । वह भी परीचा देने श्राए थे। बहुत जल्दी की गई, किंतुं स्टेशन पर जब पहुंचे, तब गाड़ी छट चुकी थी । हम लोग वापम लोटे । पना चला, लॉरी भी जाती हैं। एक लॉरीबाले में बातबीत हुईं। उसने कहा—''हम ब्रापकें १७ बजे मिर्ज़ापुर से थोड़ी दूर इधर उनार देंगे।"

हम लोगो की गमभ में जा गया, जौर हम ६१ वजे सुबह लॉगों से चल दिए । इसरे दिन गंगा-मनान था, ज्यत: काफ्री धक्रमधक्का था देहातियों का। गोव के दृश्य देखते हुए हम लोग १२-४५ पर गोपीगंज पहुँचे । रास्ते में पचासों चार लॉगी क्की होगी — ज़रा किसी ने हाथ दिखाया, ज्यार लॉगी क्की । फिर यात्रियों को भी जहाँ-जहाँ उत्तरना था, वहाँ-वहाँ ठकी। वहाँ से मिर्ज़ापुर ६-७ मील है। बड़ी काँठनता से एक इंक्का तय हुआ, किंतु अन्य इक्केवालों के भड़काने से यह श्रीर अधिक

द्यस सागने नगा । वहाँ भीस ने बद्दा नाम किया। एक पंडितजी भी अपनी निन्हाल भिज्ञांपुर जा रहे थे. यतः उनसे हँसते-बीलते गंगाजी के किनारे ३ वजे के लगभग चीलर-गाव पहुँचे। पंडितजी पहले तो हम लोगों से बहुत म्ह हुए, किंतु पीछे उन्हें हम लोगों से फल यादि खिला- कर प्रसन्न कर लिया। वहाँ उक्के से उतरे—गंगाजी पार करने के लिये एक नावों का पुल बना था। ।।। प्रति मनुष्य टैक्स चुकाकर हम लोगों ने पुल पार किया, खाँर मिर्जापुर पहुँचे। गंगा पार करते ही एक एस दरें से गुज़रना पद्दा, जो काटा जा रहा था। वहां पहुँचते ही एक इक्का किया, खाँर टांडा-फील की खोर चले।

मिर्जापुर समृद्ध की सतह से २८३ फीट उँचाई पर वसा है। यह अन्छा और बड़ा नगर है। यहां कई मिडिन म्कृत. कन्या-पाठशालाएँ, य्यापतान और हाईस्कून हैं। यहां की खावादी खच्छी है। तिरमुहानी, चौंक और मुद्दीगंज खादि यहां के बड़े बाज़ार हैं। यहां कई बहुत मुंदर सबन और कोठियां तथा बड़ी-बड़ी इकानें हैं।

गंगा के किनारे तो नगर बसा ही है। किनारे विलक्क सलोतर, गींधे खड़े हैं। कहीं-कहीं २५-३० फ़ीट ऊँ चे श्रीर बिलक्क सीधे कगारे हैं।

भिर्जापुर में ४-५ मील विश्वाचल है। यहां इद्दे-तांगों से भी विश्वाचल जा मकते हैं। अ था अ सवारी पड़ती है। मार्ग का दृश्य बहुत मुंदर है। मिर्जापुर में कपास और रुई वा व्यापार होता है। भूती कपड़ों के अतिरिक्त यहां लाख का भी व्यापार बहुत होता है। संयुक्त प्रांत में कपास और लाख के व्यापार का यह सबसे बढ़ा केंद्र है। यहां की दिग्यां तो मंसार-भर में प्रसिद्ध हैं। पीतल तथा अन्य धातु के बर्तन भी प्रसिद्ध हैं। यहां लाल पश्थर का भी व्यापार होता है। संजीप में यह बहुत कारोबारी नगर है। गंगा के दाहने किनारे पर स्थित है।

अस्तु । हम लोग टाँडा-फाल चलं । मिर्ज़ापुर में एक घंटावर रास्ते

में पड़ा। रम पर बहुत मृंदर पत्थर की नक्तकाशी का काम था। जाव कवा स्टेशन पार कर चुका, तभी में सामने पहाड़ी कियलाई देना अर हुई। सड़ के दोनों खोर खुले खौर विस्तृत हुई हुई मेटान थे।



# मिर्जापुर से गंगा-नदी का एक दृश्य लगभग ४ मील चलकर हम लोग पहाड़ी के बिलकुल नीचे पहुँचे। वहीं से दाहनी और मड़क पड़नी और चलाई शुरू होनी है। मोड़ पर एक साइनबोर्ट पर 'टाँडा' लिखा था। पहाड़ी के ऊपर तक—जहां डाक-बँगला बना हैं, वहां तक—पक्की सड़क पर इके जाने हैं। किंदु किस स्थान पर एकदम मीधी चढ़ाई है, वहां --३ फ़र्लांग पेदल चलने के लिये डक्के से हम लोगों को उत्तरना पड़ा। पहाड़ी उजाइ-मी है। चट्टानें, खाय और माड़ियों ही चारों और हैं। दूर-दूर पर द्वितरे हुए पेड़ हैं, और वे भी बहुत ऊँचे नहीं। पहाड़ी दृश्य का आनंद लेते, रोमांच और आह्यान का अनुभव करते हुए २ माल चलकर डाक-बँगले के गाय हम लोग इक्के से उतर । तारा के परित्यक्त मिनिटरी स्टेशन पर टाँडाफॉल हैं। वहां कई अन्य इक्के और मोटरें खड़ा थी। प हने-पाछते वहां

के निकट हो एक : घाटी में आए, जो तीन और पहाड़ी की ऊँची होबाओं से घरी थी। पथ्वी के नीचे से पानी ब्राता है। वहाँ पत्थरों के बांदर से निकलता है । ३-४ स्थानों से पानी जा रहा था। बीच में एक चौड़ी श्रीर समतल भूमि थी। वहाँ एक गहरा गडडा होने के कारण एक संदर और अकुनिम तालाब-सा बन गया था। बड़ा शांति-प्रद स्थान है वह । सकी कई स्थान पर मिट्टी के चर्तन और जले हुए चून्हे दिखाई दिए. इससे मेंने अनुमान किया कि यहाँ लोग पिकनिक के लिये आते होंगे । यह स्थान इस योग्य और बड़ा संदर है। हाथ-मेंह घोकर हम लोग स्वस्थ हए. और बड़ी देर तक तालाब के अहते, निर्मल जल में पैर डाले खिलवाइ करते रहे। इसके बाद मेरे अन्य माथी तो उपर खड़े रहे. श्रीर में खब इघर-उघर वानी की घाराश्रों श्रीर काई से भरी चडानो पर घूम-घूमकर नीचे तक देखता रहा। फिर कोठी से टाँडा-फाल का दूरय देखा । ७०-८० फीट की उँचाई मे नीचे गिरता हुई तात्र जल की धारा ऐसा लगती है. जैसे चाँदी की थारा बह रही हो। यह अनुपम हरय ज्योत्स्ना में देखने से और भी स्वर्गाय अलौकिकता से परिपूर्ण मालम The second of th पहला है।

फिर हम लोग का में के निकट गए — कोड़ी से ै मील दूर होगा है चड़ानी मैदान बहुत लंबा चौड़ा है। उस पर मिन मिन धाराओं से खाकर 'फ़ॉल' बनतां हैं। पानी में असंख्य मछलियाँ हैं। बाई आर की एक कंची चड़ान से कार्रने का दृश्य देर तक देखते रहे। पहला करना पानी की चादर के समान, दूसरा बहुत दूर से गिरता फेनिल दूध के समान, दीसरा सीढ़ी बनाता, टकराता, बन खाता और चौथा और पोंचवीं मामूली कुप से गिरता था।

संपाट, चट्टानी ज़मीन पर बहता हुआ पानी जब ६०-५० फीट की उँचाई से एकदम खड़ी चट्टानों से नीचे गिरता है, तो कहीं तो लगता है, सीईंग्सी बनी हुई चट्टानों पर सफेद चादर-सी बिछी है, और बह

संबुक्त मांत की पहाड़ी यात्राएं

विनोद तथा विश्रास-भवन ( पुरुषों के लिये ) ( सुवाली-मैनिटोरियम )

## मंग्र मांन की प्रमांत यात्राह



हिला रही हैं। कहीं चांदी के पत्र के समान, कहा दूध के केंने के समान जल-चारा गिरती है। कम-से-कम ४ स्थानों से पानी भारी धारा में गिरता है। उस अवर्णनीय दश्य को उसकर हम किर कोंठी लौटे। कोठी के लिये इतना मुंदर स्थान चुना गया है कि उस स्थिति के चुनने के लिये इंजीनियर की जितनी तारीक की जाय, कम है।

वहां से लीटे तो इक्षेत्राल ने कहा-'वाबर्चा बांध नहीं देखि। एमा।" हम लोग उस ओर चल दिए। साम हो गई था, हर श्रोर भौंचेरा फैल चुका था. पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश में था. आकाश निर्मल था. प्रकांत निम्तब्ध थी। ऐसे सहायने समय हम लोग 'बाटर रिकारवायर' पर पहुँचे । बांध लगभग है मील चांबा और १ मीन लंबा होगा। पानी के खदर एक कोठी-सी बनी थी, खौर उस तक जाने के लिये एक छोटाना पुल । पानी विधर और खगाय था - चंद्रमा उसमें क्रिक्सिमा रहा था। शांत, साम्य मति और राभीर अञ्चलिक सात्राज्य में ऐक गाय चर रही थी। हदय छानंद से 'उछन रहा था, किंतु थे।डा-बहुन घमकर ही चल दिए। मन तो होता था, यही बैठे रहें। उसे देखने के लिये इंड की यांखें और ब्रह्म के दिन की जावण्यकता है। शर्लाही जाने में सनसान जंगल और पहाड़ी पर लुट जाने का भग था, क्योंकि पहाड़ियों पर गुंजान बृद्धों में सेकड़ी खादमी छिप जारे, तब भी कुले पता न चला। हम तीनो आदमियों के पास रुपया और माल मिला-कर्र ४००। ४००) से कम का न होगा। नया स्थान था। अस्तु । हम लोग उसी मार्ग से लौंडे । चहाने और हरियानी ज्योत्सा में स्नान कर रही थी। पूर्ण बह की ज्योति में पहाड़ी कितनी मंदर लगती है। यह वताने की बात नहीं, वरन् अनुभन द्वारा जानी जा सकती है। डरते और खाँखों द्वारा प्रकृति का सींदर्थ पान करते हुए हम लोग ६ बजे रात को मिर्जापुर पहुँच । ं त्र्यव हमारे सामने दो विकट प्रश्न उपस्थित हुए-प्रथम तो सात्रि

रहीं न्यनीत की जाय और दखरे यह कि इतनी काफी सरदी है, और न बिद्धाने के लिये एक दरी और न ओहते के लिये एक भी कपड़ी-क्या करेंगे ? टाँडा-क्रॉल देखते समय तो इसका ध्यान भी न आया था. बौंग आया भी था, तो हम लोगों ने कहा होगा-इस समय ती आनंद ते हाँ, फिर देखा जायमा, खेर । इस लोग स्टेशन गए और वहाँ के स्टेशन-मास्टर से मिले। वह एक ग्रॅंगरेज सजन थे। उनसे पूरा हाल कहा, और कहा कि इंटर क्लास-बेटिंग रूम खुलवा दीजिए। उन्होंने खनवा दिया । हर आर के किहाड बंद कर लिए । हवा और बोरों से तो यह बचाव किया विजनी की बत्ती भी जाड़े में गरमी श्रौर प्रकाश देती रही। टाँडा-फ्रॉल पर ही इस लोगों को एक सजन ने यह सलाह दी थी । उनका शुभ नाम बाबू बढ़ीनाथजी था । वह वहीं के निवासी थे । राजि में भी वह बेचारे हम लोगों की सांघ लेंगे जाए। राजिन्सर हम लीग मजे में सोए । एक सजन मंज पर मोए, और दो एक तिपाई पर । मच्छ्रड बाटते रहे, कुछ सर्दी भी लगी, पर नहीं के बराबर। यदि वहां रात्रि को सोने को न मिलता, तो रात-भर हम लोग जाड़े में एँठ जाते, और न-जाने क्या दुईशा होती।

प्रातःकाल शौचादि से निवृत्ति पाकर हम लोग स्टेशन से पेंटूलजिल तक पैदल आए। स्थान स्थान पर इक्केबालों से पूछते जाते थे---- उन्हें जगाकर, पर इतने सुबह कान जाता। वहां से इका किया। वह सर्टि की हवा चल रही थी कि हम लोग सिकुई जा रहे थे, और थर-थर काँए रहे थे। उँगलियों नीली पड़ गई थीं, क्योंकि मामूली कपड़े पहने थे। घर से यह सोचकर थोड़े ही चले थे कि रात को स्कना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मित्र की माताजी के कहने पर भी हम लोग लोई तक लाने से क्यों इनकार कर देते। यहां तो कह आए थे कि ६-१० बने रात कीं आ जायेंगे। खेर।

मिर्ज़ापुर के आस-णस और भी कई स्थान दर्शनीय हैं।

यहाँ से १० सीन पर विंडहम - फ्रांन, विंडहम-बंगला और कोटव हैं। नारी द्वारा भी यहां जाया जा सकता है। यहां का दृश्य अप्यू हैं — अनीकिक और प्राकृतिक। दृस्ता स्थान श्रांभरीन है। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिस्ट में राबर्ट् समंज एक नहसीन हैं ( यह मामूनी स्थान हैं ), औ यहां से १० मीन पर शांधरीत है। यहां एक बहुन बड़ा बांध है, जें प्राय: १४ वर्गमील में होगा। इसकी गहराई १० या १२ फीट होगी इस बांध से पानी एक नहर हारा बहुना रहता है। उसी के किनारे-किनां सड़क गई है। वहीं बांध तक आने का मार्ग है। बांध के दोनों ओ पर्वत हैं, और दो और पत्थर की दीबार इसी हेंतु बनवा दो गई है बांध में कई फाटक हैं। इस बांध से ५ मीन पर विजयगढ़ का अस्त और प्राचीन किला है। इसमें सात नालाब, पांच इमारने हैं। किले व केत्रफल प्राय: पाँच वर्गमील होगा। किले में अनेक अमृत्य पदार्थ हैं। यह स्थान अन्त्रंत भयंकर जंगलों और जानवरों से परिपर्श है। अस्त ।

६३ वज प्रातःकाल हम लोग विश्यावल पहुँचे। उस दिन गंगा-स्ना था, खतः वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने स्नान करना चाहा, तो में एक साथी, जो ज़रा गंगा-स्नान खादि से भागते हैं, मुक्ते रोकतं रहे ि रात-भर ठंड में मरे हो, खाँर इस समय कांपत हुए यदि नहाखोगे, र निम्मोनिया हो जायगा। किंतु मेरी इच्छा खाँर हठ ने उनके बाद-विवा पर विजय पाई। कवल मैंने ही स्नान नहीं किया, मुक्ते कोसते हुए उ दोनों ने भी स्नान किया।

खब में विध्याचल का वर्णन करता हूँ—प्रयाग से ४६ मील विध्याचल स्टेशन है। प्रयाग से काशी जाते समय यह रास्ते में पड़ता है। औं यहाँ से ५-३ मील पर इसरा स्टेशन मिर्ज़ापुर है, जिसका वर्णन । जुका है। यह भी गंगा के दाहने किनारे पर स्थित है। यहाँ का बाज़ छोटा है, किंतु खावस्यकता की सभी वस्तुएँ प्रायः सिल जाती हैं। ह जब यहाँ भेला होता है, तब बाहर के बहुत-से लोग यहाँ दूकाने लाते हैं।

प्जा-पाठ और असादी का सामान, जैसे चुड्वा, कमलगढ़ा आदि, यहाँ बहुत मिलता है। बम्ती बड़ी और अच्छी है, और पंडों के ही मकान अधिक हैं। कई धर्मशानाएँ भी हैं।

ं यहां का महत्त्व जीर माहास्म्य विध्यावासिनीदेवी के मंदिर के कारण हैं। मंदिर बहुत बड़ा नहीं, किंतु बहुन छोटा भी नहीं। कालीजी की



## विष्यवासिनीदेवी का मंदिर

स्थाम मृति है — लगभग २ है हाथ ऊँची। बह मिंह पर सवार है। थात्रियों को देवीजी के दर्शन नहीं हो सकते। कारण यह कि मंदिर के खंदर कीट डेट कीट ऊँचा चवूनरा है। उसके चारों जोर काठ का जैंगला है। उसी के खंदर देवीजी की मृति है, जो काकी नीचे पर हैं — ऋँचेरा भी वहां काकी है। मेले में खिक भीड़ होने के कारण तो दर्शन हो ही नहीं पात । विश्वाचन की मुख्य देवी कीशिकी और कात्यावनी है।

ं मंदिर के चाणे ओर चढ़ने पके लिये सीदिया बनी हैं। सीदियाँ चढ़कर एक चौकोर खंगों का दालान है, और दालान में मंदिर, जिसका वर्णन हो जुका है। मंदिर के पश्चिम में एक आंगन है, जिसमें देवीजी को वकरों की बिल चढ़ाई जाती है। आंगन के एक ओर अंगर एक वालान है। उसमें सात बड़े बंटे लगे हैं। पश्चिम में बारह-मुजी देवी भी निकट ही हैं। पास ही खोपड़ेश्वर महादेव, दिलाग में महाकाली और उत्तर में धर्मध्वजा देवी आदि के मंदिर हैं। उत्तर में विश्वेश्वर महादेव और हतुमान्जी की मृति है। मंदिर में खला हुआ मंख्य है। गंगा के उस पार, उत्तर में, रेती में, छोटी चहान पर, बिना अधे के एक शिवलिंग भी है, जो विध्येश्वर नाम से असिद्ध है। पास ही चहान पर एक शिला-लेख भी है, जो काशी-नरेश का बताया जाता है। पास ही दूसरी चहान पर विसा हुआ दूसरा शिला-लेख हैं।

दर्शन और स्नान के बाद भोजन किया, और फिर बिकोगा-यात्रा करने की सोची। मगवती, काली और अप्ट-भूजी के दर्शन को ही त्रिकीण-यात्रा कहते हैं। हम लोगों ने उक्का किया। संदर पहाड़ी प्रदेश की सङ्कों से होता हुआ इक्का आगे बदा। पहाड़ियों की चोटियों पर मंदर बँगले बने हैं। यहाँ की जल-वाय बहुत संदर है, और 'सेनीटोरियम' की रब्दि से यह दिन-प्रति-दिन अत्यधिक एयानि पा रही है। यह स्थान संदर, रम्ग्णीक और तपस्या के योग्य है। यहाँ पवित्रता, शांति और एकांत के दर्शन होते हैं। इसका प्राकृतिक सींदर्य यों तो सराहनीय है ही, किंतु वर्षा-ऋतु में इसके सोंदर्य में बहुत गृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ तब बहत-से भारने आदि बहने लगते हैं। इक्का एक पहाड़ी के बीच में नीचे ही रुक गया। हम लोग पैदल चलकर अष्ट-भुजी देवी के मंदिर में गए । यह काली-खोह से २ मील पर हरे-भर पहाड़ों पर स्थित है। विध्याचल में अन्द-भूजी से थोड़ी दूर रामेश्वर शिव का मंदिर है। वहाँ दर्शन किए। एक संदर वन के बीच में यह स्थित है। एक और 'राम गया'-नामक स्थान है, जहाँ विड-दान होता है। संदर, ऊँची-नीची पहाड़ियाँ खौर पक्की बनी सीहियाँ हम लोगों की मिलीं । रास्ते में

मिसुवा-खोह मिली। फिर सीता-कुंड पड़ा। यह वड़ा रमर्शाक स्थान है। यहाँ काले मुँह के बंदर बहुत हैं। इसके बाद एक बहुत लंबा-चौड़ा मेदान मिलता है। फिर मोतियाताल पड़ा, इसके बाद गेम्ह्या तालाव पड़ा। इसे गिरवहना भी कहते हैं। निकट ही श्रीकृष्णजी का मंदिर है। फिर काली-खोह है। काकी सीदियाँ उत्तरना पड़ी— शायद १०००। निकट ही एक और कालीजी का मंदिर है—उसमें दर्शन किए। देवी का शरीर छोटा मुख बड़ा है। निकट ही एक और स्थान पर दर्शन हैं। यह वड़ा ही रमर्शीक और हदयहारी यूनों से आच्छादित पहाड़ी स्थान है। दर्शन करके फिर लौटना पड़ा इक्के के लिये, अप्ट-मुजी होते हुए। इसके निकट मेरी-कुंड है। यह एक खंदर मरना है, और बड़ा सुंदर स्थान है। इसी का पानी एक तालाव में जमा होता है, और पास ही है। यहां भी पेड़ छितरे-छितरे हैं। श्रीष्म-ऋतु होने के कारण घास सुखी-सी थी, और साड़ियाँ छोटी-छोटी।

जब त्रिकोगा-यात्रा हो चुकी, तो पता चला कि प्रयाग गाई। जाने में स्थानी काकी देर हैं। स्थतः इच्छा न होते हुए भी हम मित्रों के हठ के कारण गंगाजी के पार चील-स्टेशन को रवाना हुए—नाव द्वारा । बही गंगा में नाव पर इतनी दूर की यात्रा करना, जब नाव में इतना स्थिक बोम्म हो, खतरे से जाली नथा। में तो तैरना जानता हूँ। यदि नाव पर कुछ संकट स्थाता, तो संभव था, में तेरकर गंगा पार भी कर लेता, पर मेरे दोनो मित्र तैरना न जानते थे। खेर, नाव चली। जब मेंने स्थाने हठ का कारण उन्हें समस्ताया, तब तो वें लोग इतना डरे कि रह-रहकर कहते थे—''नाव किनारें लगवा लो।' किंतु मेरे समस्तात रहने पर किसी तरह हके रहे। नाव किनारें लगी। हम लोगों ने ३-४ फ़लांंग रेती पार की, स्टेशन पर स्थाए। माधोसिंह में गाडी बदलनी थी। बह स्थानश्च वश ३ घंटे 'लेट' थी।

पहुँची। हमारे मित्र के घर में और जहाँ में दिका था, वहाँ वहीं घराहट हम लोगों के कारण हुई। कारण यह था कि उस रामय हिंदू-मुसलमानों का चैमनस्य चल रहा था—कुछ दिन पहले नहाई भी हो चुकी थी। हम लोग स्वयं स्टेशन में चौक तक बहुत खरते-डरते छाए। इतनी छानंदपद खोर काटपद यात्रा के बाद धर पहुँचने पर मीठी मिहकन और डोट पहीं, और उसके लिये हम लोग पहले से ही तैयार होकर गए थे।

**असारगढ़** 

प्राचीन गारतवर्ष अपनी आव्यात्मिक उन्नति तथा शांति के लिये संगार् में सर्वोपिर रहा है। किंतु बाद्य शांति के दर्शन इस सदा कम हुए। विदेशी आक्रमणों तथा दुःखद थंतः कलह के चित्र सदा इसके बच्चःस्थल पर बनते-चिगइने रहे। आक्ष्मरचा के भाव से देशवासी सतत अयनशील रहे। अनेक उपाय इसके लिये किए गए: उनमें से एक उपाय सुदद गड़ों का निर्माण था। चनारगढ़ भी अपने गड़ के लिये ही प्रसिद्ध है।

वनारस से इलाहाबाद त्याते हुए मुक्ते चुनारगढ़ जाने का मौका मिला। चुनार पहुँचने के थोड़ा पहले ही पहाड़ी प्रांत शुरू हो जाता है। चारो त्योर गहरे-गहरे खड़ और छोटी-छोटी पहाड़ियाँ रेल।से दिखाई देती हैं। प्राकृतिक दश्य बहुत सुंदर होता है, ख़ासकर बरसात में। स्टेशन

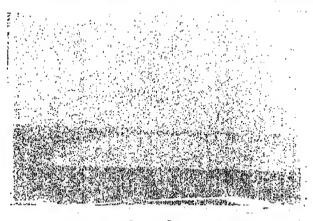

चुनार के किले पर से गंगा का हर्य के दूसरी ओर पहाड़ियाँ हैं। स्टेशन में दो मील, गंगा के किनारे, चुनारगढ़ की बस्ती है। स्टेशन पर इक्के-तांगे मिल जाते हैं।

स्टेशन के पाम आबादी नहीं । स्टेशन के करीय एक छोटी धर्मशाला है, जिसमें एक पका कुन्नाँ भी हैं। दो-तीन छोटी दूकां भी हैं। इक्के से नगर की थोर जाइए, तो रास्ते में आपको सड़क के दोनो छोर ज्यादातर फाइियाँ और बीच-बीच में पेइ दिखाई देंगे। मार्ग स्ना-सा लगता है। दश्य बहुत सुंदर है। प्रायः इंद मील चलने पर कुन्न दूकां गेंगी पड़ती हैं, जिनमें मिट्टी के खिलोंने या पथ्यर की बनी हुई चीज़ें बिकती हैं। चारो छोर की ज़मीन ऊँची-नीची और जबड़-खावड़ है।

चुनार में गंगाजी हैं, जो उत्तर-पश्चम की ओर बहती हुई बनारस जाती हैं। गंगाजी के दाहने तट पर ही चुनार का प्रसिद्ध किला और नगर है। यह ई० आई० आर० की शाखा पर है, और काशी से



## चुनार के क़िले का दश्य

२६ मील, विध्याचल से २४ मील और प्रयाग से ७५ मील है। चुनारगढ़ बड़ा कर्मा है। इसे देखकर मिर्जापुर याद आ जाता है। हाँ, मिर्जापुर इससे बड़ा ज़हर है, चुनार तहसील हेडक्बार्टर है, और मिज़ांपुर डिस्ट्रिक्ट हंडक्बार्टर । नगर में यानाज की मंडी है । पास ही सर्राका है, जिसमें नोमा-चांदी और उनके बने गहने तथा वर्तन विकते हैं । इसी के पास एक जनरल माकेंट है, जिसमें सभी जमरी बांजें यासानी ने मिल नकती हैं । चुनार में पत्थर का काम बहुत होता है— पत्थर काटना और उनकी सब बीज़ें (पथरी, खिलोंने, स्टेशनरी का सामान खादि ) बनाना । यहां मिट्टी के खिलोंने भी बहुत अच्छे बनते हैं । कपड़ा बुनने का काम और लाख का भी कुछ व्यापार होता है । रेलों के न खुनने पर चुनार भी व्यापारिक दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण स्थान था, क्योंकि कलकते से यहाँ तक स्टीमर आते और व्यापार करते थे । १ ध्वीं सदी तक इसका व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा रहा, लेकिन इसके बाद डीला पड़ गंया, क्योंकि स्टीमर का स्थान रेल ने ले लिया ।

नगर नदी के किनारे ऊँची सतह पर वसा है, पर उयों-ज्यों नगर के आदर जाइए, त्यों-च्यों सतह कुछ नीची होती जाती है। गंगा के किनारे वसे मुख्य याजार से हटकर, लगभग मील-भर की दूरी पर, सिविल लाइन्स हैं, जहां चुनार के कई हाईस्कृल, अस्पताल, कोर्ट और म्युनिसिपल एरिया हैं। यहां सबसे अधिक देखने योग्य वस्तु चुनारगढ़ का किला है, जो चुनारगढ़ कहलाता है। किसी समय इसमें केवल सेनाएँ ही रहती होंगी, पर अब यह रिक्रारमेटरी स्कृल के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं, यह गढ़ इलाहाबाद के किलो से बहुन बड़ा. चौड़ा और मजबूत है। किलो के नीच बहुत जोर से गंगाजी बहती हैं। इसके दो योर गंगाजी और एक योर गहरी खाईं-सी हैं। कई सा वर्षों से किलो से टकराती हुई गंगा की थारा वह रही है, लेकिन किला अब भी उसी तरह खड़ा है। किला पत्थर का चौर ज़मीन की सतह से काकी ऊँचे पर है। किलो की ऊँची सतह तक सीढ़ियां से पहुँचना होता है, तब किलो का सुख्य फाटक मिलता है, जो मुख्य नगर की सनह से काकी उँचाई पर है। फाटक बहुत ऊँचा, सुद्दर और लाल पत्थर का है। उस पर बना

हुआ काम और कारीगरी बहुत उत्तम है। फाटक के पास एक पत्थर दीबार में गड़ा है. जिसमें किले से संबंध रखनेवाली सब इतिहास की घटनाएँ खर्दा हैं। किसे के चारो श्रोर प्राय: हो राज चौड़ी दीवारें हैं. जिन पर मन्ष्य ज्यासानी से दौड़ सकता है। फाटक से किले के खंदर धसते ही आपको बाई और का मार्ग पकडना पड़ेगा। दाहनी ओर तो वहां के मुपरिंटेंडेंट ( डॉक्टर हैकरवाल ) तथा चुनारस्कूल के मास्टरों के रहने की जगह है. जहाँ जाने की याजा नहीं है। बाई योर चलते ही बगीचा तथा खेत पड़ते हैं। थोड़ी दर और चलने पर बच्चों की जेल पड़ती है. जिसे रिफारमेटरी स्कल कहते हैं। १८ वर्ष से कम उम्र के वज्ञों को, जो भारी गुनाह कर डालते हैं. यहीं की जेल में रक्खा जाता है। जल में बड़े-बड़े तीन कमरे-से हैं, खांग हरएक कमरे में थोड़े-थोड़े लड़के रहते हैं। उन्न के अनुसार वाँटकर लड़के कमरों में रक्ते जाते हैं। त्राप उन्हें दूर से देख सकते, उनके पास जा सकते त्रीर उनसे बोल भी सकते हैं। केदियों को कोई भी चीज़ देने की सख़्त मनाही है। जेन के अंदर एक छोटा-सा बगीचा भी है. जिसमें केंदियों को सुधारने के लियं नरह-तरह के सिद्धांत-वाक्य ( moto ) लिखे हैं: जैसे ''सच वोलों", ''चोरी करना महापाप है" आदि । वहाँ लड़कों की किसी तरह का कष्ट नहीं, ऐसा कहा जाता है। कमरों में ऊँचे-ऊँचे अलग-अलग बहुत-से चवृतरे हैं, जिन पर कैदियों के तसले आंर गिलास रक्खे रहते हैं। एक चवतरा एक केदी के लिये होता हैं। थोड़ी-सी पत्थर की दीवार र्व्यार फिर लोहे के कटहरे, इसी कम से जेल बनी है। जेल के पास ही वर्क-शाप या स्कूल है, जहाँ लड़कों को शिचा दी जाती है। यहाँ वुनाई, दरी बनाना, चमड़े का काम, दरजीगीरी तथा और हाथ की कारी-गरी और मशीन का काम सिखाया जाता है।

किले के खंदर वहाँ के सुपिर्टेडेंट की खाजा लेकर ही जाया जा सकता है। किले के खंदर फोटो लेना मना है। फाटक पर खपना नाम भी लिखना होता है। जिस वर्ष में गया था, उस वर्ष प्राय: ६६ वर्ल्य केंदी थे। स्कूल के पास ही बच्च-केंदियों के खेलने के लेबे-चौड़े मैदान हैं। जेल के पीछे की ज़मीन में किले की गायों के बाड़े हैं। उसके बाद फिर खेलने के मैदान और वर्धाचे हैं। किले के खाला स्थान में वर्धाचे लगा दिए गए हैं। जेल को बाहर से देखने के बाद दाहने हाथ की ओर सुइना पड़ता है। कुछ खागे चलकर पहले डाम पड़ता है, फिर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर एक छोटा-सा फाटक, खागे एक बारादरी है। इसके पास वह स्थान है, जहाँ, कहा जाता है, आवहा का विवाह हुआ था। यह स्थान भाड़ी कहलाता है। वह स्थान, जहाँ खालहा की ली सुनवा का महल था, खब तक सुनवा-बुर्ज के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान



सुनवा-वुर्ज

पर बाजकता रिकारमेटरी स्कूल के सुपिरिटेंडेंट का बेंगला है। बीच में एक ऊँचा-सा चब्तरा है। उसके चारो बोर खंमे हैं, बार ऊपर पटा है। यहाँ कारीगरी देखने बोग्य है। थोड़ा ब्यार ब्यारे बढ़ने पर राजा मर्तृहरि का मंदिर है। मंदिर के बांदर एक छेद है। कहते हैं, बदि

नुष्य यह कहकर कि में इस छेद को भर दूँगा, तेल डालना शुक्त करे, । छेद कभी न भरेगा, अगर यों ही उसमें कोई तेल डाले, तो थोई। देर में भर जाता है। इसमें कहीं तक सचाई है, इसका प्रथल नुभव मेंने नहीं किया। इस मंदिर के पास ही एक बावली है, जिसे । ब बारों ओर से बंद कर दिया गया है। बावली सवा सो या डेढ़ सो होट गहरी होगी, और नीचे तक पहुँचने के लिये सीढ़ियों भी बनी । मंदिर के पास एक सुंदर बगीचा है। एक सुंदर कोवारा भी, ो शायद आजकल काम नहीं देता। इसके बाद वह भाग है, जहीं । ईन आदि रहते हैं, और उस ओर जाने की आज़ा नहीं है।

किले से गंगाजी नथा चारो खोर का दश्य खत्यंत चित्ताकर्षक खौर नोरंजक है।

इस किले में गहरे तहस्ताने हैं। तहस्तानों में भ्ररंग भी हैं, ऐसा हा जाता है। भ्ररंगें छादि देखने का अवसर तो नहीं मिला, पर एक इस हुआ चवूतरा अवश्य देखा। अंदर की खोर की दीवारें देखने में ता लगता है कि नीचे तहस्तानों में भी शायद इमारतें हैं।

इसमें संदेह नहीं कि इतिहास में इस किले का नाम विशेष ६प से गता है। कहा जाता है, अर्नृ हरिजी जब राजा विकमादित्य के बहुत ानाने पर भी घर लौटकर नहीं गए, तो उनकी रच्चा के लिये यह किला म्होंने बनवा दिया। उस समय यह स्थान घना जंगल था। घालहा-६दल की कथा को किंवदंती ही मान लें, तो भी शेरशाह, अकबर और दर के समय में इस ऐतिहासिक तीर्थ में जो घटनाएँ घटी हैं, वे तो सकी स्थिति के अनुकुल ही हैं। बनारस के महाराज चेतसिंह को जब वारेन हेस्टिंग्स की छुपा से अपने राज्य से मागना पड़ा, तब काशी ही प्रजा में कुछ कोध की आग फैली। उस समय वारेन हेस्टिंग्स की मागकर इसी किले में आना पड़ा।

यहाँ की चौर देखते योग्य चीजें ये हैं---

- ( ) मुख्यज्जीन संसजिद—कहते हैं, सुसल्तमानों के प्रसिद्ध नबी इसन-हुमैन के पहने कपड़े खब तक यहाँ सुरक्तिन रक्ते हैं। कर्म लिसियर बादशाह के समय में इन्हें कोई सकका शरीक के लाया था।
  - ( २ ) भैरवजी की मृति—डाकघर के पास है।
  - (३) गंगेश्वर महादेव।
- (४) कामाजाँदवी का मंदिर—यह स्टेशन के उस पार, २-३ मील की दूरी पर, पद्माई। पर, है। मंदिर के नीचे तुर्गा-कुंड है। मंदिर और कुंड के व्यास-पास का दृश्य बहुत सुहावना है। पास ही एक और पुराना मंदिर हैं।
  - ( ५) दुर्गा-खोह ।
  - (६) शाह कासिम मुलंमानी की दरगाह आदि।

वस्ती याव उजाइ-सी हो गई है। वहां पुराने हंग की इमारतें, करने या खपरेंलों के मकान और पत्तली सड़कों के दोनो ओर विशेषतया खंडहर हैं। परंतु यहाँ की जल-वायु स्वास्थ्य-प्रद है। वरसात में गंगा-नदी का भारी पाट इस स्थल की गंभीरता और भी बढ़ा देता है।

यहाँ एक हाई तथा अन्य छोटे-छोटे स्कृत भी हैं। स्वार्थ्य की दिस् से यहाँ की जल-वायु अन्छी है।

**चित्रकृ**ट

दशहरे की छुड़ियों के कड़े माम पूर्व ही न-जाने क्यों मेरी यात्रा करने की इच्छा सदा ही जग उठा करती है, और मैं अपने खाली समय में बैठ-बैठ प्रीप्राम बनाया करता है। बास्तव में दशहरे का समय यात्रा के लिये होता भी उपयक्त, सुखद और मुविधा जनक है। पहले तो १०-१२ दिनों की छुट्टी, फिर संदर ऋतु । वर्षा समाप्त हो चक्ती है, वही नदियाँ उतर चकती हैं, सड़कों की कीचड़ सुख चुकती है । न बहुत सरदी, न बहुत गरमी, न ता और न पानी। अस्तु । हम लोगों ने प्रकृति के निकेतन, भगवान् की लीला-भूमि चित्रकट का ही देखने का निरुचय किया। घर से बाहर विकल्तना गृहस्यों के लिये उतना सरल नहीं होता-बीमारी, धाव-स्यक काम, रुपए की चिता और हज़ार फंसाट, चित्र दर विश्वास के आगे सब एकावटें हट जाती हैं। यही कांठनाई से तो जानेवाले तैयार हुए, किंतु श्रीगरोश ही विचित्र हुद्या । पहले कानपुर सं ६ वजे सायंत्राल को गाड़ी छूटती थी, किंतु ऐन वक्त पर जब नांगा आ गया, तो पता चला, अब गाड़ी ४ई पर ही छट जाती है। ४३ तो बज चुके थे, अब क्या किया जाय ? मेरे एक मित्र की नो सुथ हुई, कल चला जाय, किंतु मैंने दढ़ता-पूर्वक कहा-"न-जाने किस कठिनाई से नो घर से निकला, यदि फिर् बिस्तरा खल गया, तो प्राचन बँध संकृगा, यह निश्चय है, यतः में तो कहता है, याज ही चलें। अनुपर में ही रात्रि को विश्राम करेंगे। वहाँ से प्रात:काल की गाड़ी से चल देंगे।" मेरी विजय हुई. व्यौर हम लोग जसनक से कानपुर पहुँचे । धर्मशाले में सामान रक्ता । सरसैया-घाट में स्वान, गंगाजी पर बोटिंग, प्रयागनारायमा के मंदिर में दर्शन त्यौर बाज़ार की सेर हुई । सार्यकाल की वहाँ कोठे पर नीवत बजती है, श्रीर ठाकुरजी पीनस पर बैठाकर मंदिर में घुमाए जाते हैं। कानपुर

में रामलीला के संबंध में उस दिन 'नाव नवैया' थी। इसमें यह होता है कि चाँदी के रथ पर राम और लहमरा को बैठाकर मख्य बाजारों में घमाया जाता है। बड़ी भीड़ होती है। यह सब देखकर सोए। प्रात:-काल कानपर से चलें. और १० बजे दिन को बाँदा पहुँचे। यहाँ गाड़ी बदलनी होती है। कुछ घंटों का समय था ही। बाँदा देखने चल दिए। बाँदा अपने अमल्य और अलौकिक पत्थरों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ के नदी के जल में यह विशेषता है कि कुछ महीनों में प्रत्येक वस्त 'पत्थर' में परिवर्तित हो जाती है । एक मित्र के यहाँ सामान रक्खा, और पहाड़ी पर स्थित बमेश्वर महादेवजी के दर्शन करने चलु दिए। पहाड़ी पर चंद्र और घमे। फिर वहाँ के प्रसिद्ध बाबाजी के स्थान पर गए ( मंदिर ही। से मिला उनका स्थान है )। वहाँ महीने-भर का अखंड कीर्तन हो रहा था-वहाँ त्रानंद लिया। बाबाजी की गुफा देखी। ३ वज की गाड़ी से बाँदे से चले. और ५ बजे सार्थकाल को करबी-स्टेशन पर उतरे। चित्रकट-स्टेशन पहले ही पड़ता है, पर प्रायः लोग करबी पर उतरते हैं, क्योंकि यहाँ लॉरी और गाडियाँ आदि सरलता से मिल सकती हैं। लॉरी से मंदाकिनी-नदी तक आए। नदी सब यात्रियों ने पेदल पार की---घटने-घटने पानी था । उस पार दूसरी लॉरी मिलती है । उस 'पर बैठे, और चित्रकट की बस्ती में पहुँचे। पुल न होने से यह असुविधा यात्रियों को होती है। मंदाकिनी के किनारे रिश्वत धर्मशाला में हम लोग ठहरें। करबी से सीतापर ५ मील हैं।

प्रातःकाल हम लोग कामतानाथजी की परिक्रमा को गए। धर्मशाले से लगभग र मील पर पर्वत है, और इसकी परिधि प्रायः ११-२ मील है। कहते हैं, श्राधा भाग सरकारी कब्ज़े में और आधा चौबे की श्यिसत है। माग में कई मंदिर पड़े—पुरानी लंका का मंदिर, श्राच्यवट-मंदिर, रामनाम-संस्कृत-विद्यालय का मंदिर तथा बाग, गौरिहाल राजा का मंदिर श्रादि। इस सदा हरी-भरी रहनेवाली पहाड़ी के तट पर चारो और परि- कमा में अनेक मंदिर पड़ते हैं। चित्रकृट में कामदिगिरि का बहा माहात्म्य है। कहते हैं, यहाँ सब तीथों का निवास है। राम, सीना और

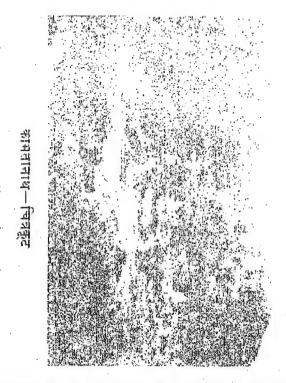

लक्ष्मणजी ने यहीं निवास किया था। कालिदास के मेघदूत में भी इस पहाड़ी का वर्णन है। यह विध्याचल की एक शाखा है। परिक्रमा ३-४। मील लंबी है (पर्वत के चारो कोर)। परिक्रमा में पक्षी सड़क बनी है। यह पहाड़ी इतनी पवित्र समभी जाती है कि न तो इस पर कोई चहता है, और न इसके बुद्ध काटे जाते हैं। नंगे पैर महावीरजी के मंदिर से

परिकमा आरंभ की। पहले मुखार्बिंद के दर्शन किए। कहते हैं, पहले यहाँ दूध की धारा निकल्ती थी। फिर साली गोपाल, लडमीनारायण का मंदिर, श्रीरामचंद्र का स्थान, श्रीतलसीदास का स्थान, केकयी का मंदिर, भरत का मंदिर, चरण-पाडुका, बिरजा-कुंड, नरसी-खोह चौर सुरा गाय आदि देखी। इसके बाद लद्भगणु-पहाड़ी पर चट्टे। १४० सीढ़ियाँ चढ़कर लद्भगाजी का मंदिर देखा। वहाँ से नीचे और आस-पास का दश्य बड़ा सहावना लगता है। वहाँ से चले. तो बदरीनारायगा. एक और मंदिर तथा कप-बावली देखी। फिर खोई गाँव मिला। यहाँ का खोया वहत सस्ता और अच्छा होता है। यहाँ एक विशेष उल्लेख-नीय बात यह हुई कि एक बाबाजी से वार्तालाप हुआ, जो १०० वर्ष से अधिक वृद्धं हैं। वह बड़ी देर तक सन् ५७ के ग़दर का हाल बताते रहे । वहाँ से चले, तो मार्ग में स्वर्गाश्रम और एक बहुत बड़ा दवाखाना पड़ा। फिर वैष्णव-संप्रदाय के महाप्रभुजी की वैठक पहाड़ पर थी। दर्शन किए ( यद्यपि वैष्णवों के यहाँ मंदिर खुलने का निश्चित समय होता है, तभी दर्शन हो सकते हैं )। जगनाथजी का मंदिर आदि पड़ा। इसके पश्चात उन बाबा के यहाँ गए, जो प्रत्येक वर्ष ब्रासंख्य यात्रियों को एक निश्चित दिन दमे की दबा देते और कहते हैं, उससे सदा के लिये दमा चला जाता है। परिक्रमा प्री हो ही चुकी थी। वहाँ से लौटे, तो बंदरवाले वाबा के मंदिर में बैठे। हनुमान्जी के दर्शन किए, और धर्मशाले आए।

सायंकाल को नदी-तट की सैर की। धर्मशाले से थोड़ी दूर पर वूढ़ें बाबा (महाबीर )जी के मंदिर गए। यह मंदािकनी के किनारे बहुत ऊँचे टीले पर है। इसके बिलकुल नीचे श्मशान है। उस स्थान में शांति खौर सींदर्य वरसता है—चारो खोर बड़ा सुंदर दृश्य है। यहाँ के प्रसिद्ध बाबा केशवदास की, जो बहुत पहुँचे हुए साधु थे, कुछ वर्ष पूर्व खु हो चुकी है। थोड़ी दूर पर एक प्रसिद्ध मौनी बाबा की कुटी खौर

निकट ही एक छोर महाबीर( मंकटमोचन )जी का मंदिर है। वहाँ के बाबा के दर्शन हुए। यह सब मंदाकिनी के बाएँ छोर का वर्णन है। याब धर्मशाला के दाहनी छोर गए। पहले तो राधव-प्रयाग के निकट हरि-मंदिर छोर भगवान का मंदिर देखा। मत्त गजेंद्र-बाट छोर मंदिर



मत्त गजेंद्र-घाट (राघत्र-प्रयाग)

देखा । यहीं सीतापुर ( चित्रकृट ) का पोस्टब्रॉफिस है । घाट की शोभा ब्रालोकिक है । दूर तक पक्के घाट बने हैं । संदाकिनी में ब्रासंख्य मछ-लियाँ हैं । ब्रास्तु ।

मंदाकिनी का जल पार कर उस पार गए, और वहाँ के मंदाकिनी-चाट तथा अन्य पक्के घाट और किनारे पर बने रतनेश्वर राजा का मुंदर मंदिर तथा अन्य मंदिर देखे। फिर गूदड्वाले बाबा के यहाँ जगदीश का मंदिर और वहाँ से खहल्याबाई का मंदिर देखा। मंदिर किले की-सी चहारदीवारी के अंदर थे। वहाँ रामलीला के संबंध में रामायरा हो रही थी। बड़ी देर तक येंट ब्यानंद लेते रहे। फिर 'नया गाँव' होते, बाला-जी के दर्शन करते इस पार ब्याए। राम-घाट के निकट यजवेदी-नामक मंदिर में गए। कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। फिर पर्याकुटी गए, जहां सीदियाँ चड़कर ऊपर जाना पड़ता है। फिर गोस्वामी तुल्ली-दास की कुटी (राम-घाट के सामने गली में) देखी। कहते हैं, यहीं तुल्लीदास को भगवान के दर्शन हुए थे। दोहा प्रसिद्ध हैं—

> ''चित्रकूट के घाट पर भइ मंतन की भीर ; तुलाभिदास चंदन घसें, तिलक देत रधुवीर ।''

दसरे दिन हम लोग कोटतीर्थ गए । मार्ग में संदर और घनघोर जंगल पड़ता है। यह संकर्षण पर्वतं पर स्थित है, और सोतापर में ५-६ मील होगा । कई सौ सीढ़ियाँ चढ़ने पर ऊपर पहुँचे । बड़ा अच्छा लग रहा था - पचासों यात्री चल रहे थे। बहत-से डोली पर सवार थे। बाँके सिद्ध, सरस्वती-नदी, यमदर्श पंपासर श्रादि भी इसी श्रोर से जाते हैं। ये सब थोडी-थोड़ी दर पर हैं। यहाँ मंदिर है, एक संदर भारना है। वहां नहाने का माहात्म्य है। यहां से चले. तो सरस्वती-क ड और मंदिर तथा देवांगना भी पड़ा । फिर पहाड़ की चोटी पर बड़ा बिस्तृत मैदान है, जहाँ तेंद्रवे बहत हैं। पहाड़ पर एक भील पड़ी - क्या भगवान की देन है । फिर एक भीलों का गाँव पड़ा । यहाँ खोया लेकर खाया। जीवन में ऐसा खोया कभी नहीं खाया था । यहाँ आँवला देवदारु श्रीर चिरोंजी के पेड़ अधिक हैं । सीता-रसोई पहुँचे । निकट ही गिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम, मिएाकिंगिका-तीर्थ, पंचतीर्थ (जिसमें चंद्र, सूर्य, वायु, अभिन, वरुण, पाँच देवताओं की मूर्तियाँ हैं ) और ब्रह्महद-तीर्थ त्र्यादि हैं । वहाँ से लगभग ३५० सीडियाँ उतरना पड़ी । हनुमान्-धारा आए । महावीरजी की विशाल मूर्ति हैं। यहाँ दो जल के कुंड हैं, जो सदा ऊपर से गिरते हुए मरने के पानी से भरे रहते हैं। यह स्थान बहुत सुंदर है । दो-तीन बहुत बड़ी दालाने बनी हैं। यहाँ भारने का पानी महाबीरजी की मृति की स्पर्श करता हुआ बहता है। किर नया गाँव होते हुए जीट क्याए।



तीसरे दिन हम लोग ग्रप्त गोदावरी पहुँचे । छपरा, मिनाही, चींबेपुर आदि गींव मार्ग में पड़े । मार्ग में कहीं खेत थे, कहीं उजाड भूमि । एक गाला पड़ा, फिर कई भीलें और कई भरने पड़े । एक मोरच्चज-बाला भरना पड़ा । चौंबेपुर के निकट कैलास-मंदिर और छुंड था। बड़ी ऊँची-ऊँची घास पार कर गुप्त गोदावरी पहुँचे । सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य

स्थान पर पहुँचे । एक ब्राधिरी गुफा है -- ऊपर चहुं । सीता-कुंड उसमें है ( उस पर पहाड़ की छत है ), जिसमें भरने का जल भरता और पृथ्वी के नीचे स्वतः लप्त हो जाता है : इसी से इसका नाम गप्त गोदावरी पड़ा। प्रकृति की कारीगरी के इस नमने को जिसने नहीं देखा. उसका जीवन व्यर्थ है । लालुर्टन जलाकर पंचे भीतर ले जाते हैं। फिर खटखटा चोर, सहया और अनमहत्रा देखा । गुफा २ फर्लींग लंबी होगी । स्नान करके गीली घोती पहने नीचे के कंड में गए, खौर लगभग ३-४ फर्नांग सिर ऋकाए ऋकाए पहाड़ी गुफा के श्रंदर जाना पड़ा। पानी में असंख्य साँप और मछिलियाँ भरी थीं । उसी बहते फरने के जल के खंदर गए । पर्वत का नाम तंगारएय है। कठिनता से एक गजु चौड़ी और ऊँची पहाड़ी दीवार. चारो खोर रंगीन और सफ़ेंद पत्थर श्रीर कमर-कमर तक पानी । पहले तो महादेवजी का मंदिर, फिर राम-लच्मएा, फिर महाबीरजी का मंदिर । सुफा के श्रंदर ११ फीट कँची मेहराव-मी ( प्राकृतिक टेड़ी-मेढी ) है, उसी को मंदिर कहते हैं। हनुमान-कुंड, लदमएा-कुंड और राम-कुंड भी ऐसे ही भीतर के स्थानों के नाम रख लिए गए हैं —वहाँ स्नान का माहात्म्य है। नहाकर बाहर त्राए । खयाल कीजिए ३-४ फ़र्लांग पहाइ की खोह के श्रंदर का यह सब दश्य है, जहाँ रोशनी जलाकर जाना पड़ता है। प्रकृति की ऐसी अपर्व ग्रफा पहले नहीं देखी थी।

वहाँ से भरत-कृष चल दिए । चौबेपुर, छपरा, मिनाही गाँव होते छिरतहा गाँव आए । बक्ता-नदी पार की । कई नाले पार किए। जब तीन मील भरत-कृष रह गथा, तब बड़ा सुंदर दृश्य प्रारंभ हुआ। तीन तरफ पहाड़ थे—बीच में ऊबड़-खाबड़ जमीन । सब देखते-दाखते ५ बजे सायंकाल को भरत-कृष पहुँचे। पक्का बड़ा कृष है, और निकट ही भरतजी का मंदिर। राज्याभिषेक के लिये लाया हुआ सब तीथों का जल भरतजी ने इसी छुएँ में डाला था। इस कुएँ में नहाने का बड़ा माहात्म्य

है। रात हो गई थीं। चाँदनी रात में पहाड़ों का श्या कितना द्यावर्णनीय होता है, किंतु रात्रि के समय पर्वत पर विचरना बहुत खतरनाक है। ग्रेर-चीतों का भय एक चौर, सोंगों का इर दूसरी चौर।

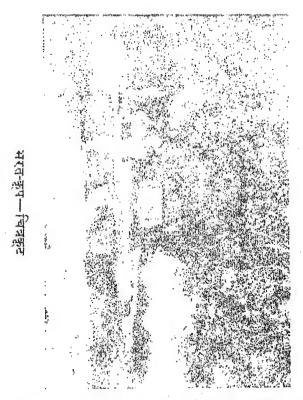

वहाँ चोर-बदमारा बहुत हैं, यह भी हम लोग जान चुके थे। राम-राम करते वहाँ से चले। पहले तो पहाड़ पर एक जानवर घुर्र करके हम लोगों की खोर दौड़ा, किंतु हम लोगों की संख्या देखकर कदाचित् भाग गया । आगे चलकर एक कथा घाटी से होकर चलना पड़ा, जो कितना से १-१ । गज़ बोड़ी होगी, और उसकी दीवारें १०-१२ फीट कुँची। दिखाई न देता था—काँटे और घास चुम रही थी। आगे चलकर दो लहुबंद मिले, किंतु वे हमारे 'गइड' महोदय की जान-पह्चान के निकले। हम लोग उस दिन २७-२ मील चल चुके थे, टांगें भरी हुई थीं, मन-मन के पैर उटाए न उटते थे, किंतु डर ने यह सब कब्ट दबा दिए। न प्यास, न भूख, न थकावट। सिर पर पैर रखकर भाग रहे थे। भगवान, ने कृषा की, सही-मलामत ६० वजे रात्रि को धर्मशाले पहुँचे।

चौंथे दिन शरभंगाश्रम जाने की सोची। दो दिन का भोजन लेकर बाँघ लिया। हाथी-दरवाजी होतं चले। पहले 'राघव-प्रयाग' पड़ा। यहाँ मंदाकिनी-नामक एक नाला पयस्विनी में मिलता है। कहते हैं प्रयाग में जैसे सरस्वती ग्रप्त रूप से गंगा-यमना में मिली हैं, उसी भाँति यहाँ भी सावित्री या गायत्री-नदो गप्त हप से मिली हैं। 'राघव-अयाग' के विषय में एक पौराशिक कथा है। 'राघव' यानी भगवान राम + प्रयाग=राघव-प्रयाग । कहते हैं. भगवान् ने जब प्रयाग को सब तीयाँ का राजा बनाया, तो उसे गर्ब हो गया। वह अपना गर्व नारदजी से भी न छिपा सका। नारदजी के यह कहने पर कि 'चित्रकट' से बड़े नहीं हो - यों तो सब तीथों के राजा हो, वह राम के पास चित्रकट आया। राम ने भी यही बात कही। तभी से इस घाट का नाम 'राघव-प्रयाग' पड़ा । निकट ही हरि-मंदिर और एक भगवान का मंदिर है। इसी घाट पर प्रसिद्ध मत्त गर्जिंदेश्वर का मंदिर है। इसकी भी एक पौराणिक कथा है। जब राम चित्रकट में चाए, तो मजगंद-नामक राजा यहाँ राज्य करता था। राम ने लदमण को इसके पास अपने रहने की श्राज्ञा प्राप्त करने के लिये भेजा। लच्मण के मुँह से यह सुनकर कि स्ययं राम यहाँ पधारे हैं, वह सुध-बुध भूलकर प्रसन्नता के मारे नंगा

नाचने लगा। लदमगाजी वह क्रोधित हुए, और राम से बताया— "वह तो बोला ही नहीं, बरन् नंगा नाचने लगा।" राम ने कहा— "शब्दों से नहीं, अपने भावों ने उसने आज़ा दे दी।

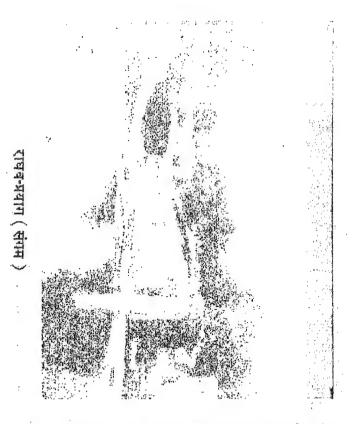

अस्तु । हम लोग पहाड़ी ऊबड़-खावड़, हरी भरी भूमि और सबन जंगलों से होते, प्राकृतिक हश्य देखते प्यस्विनी के किनारे-किनारे चले । नदी के एक ओर जंगल और ऊँचे कगार और इसरी ओर पर्वतों की श्रेणियाँ। एक बहुत ऊँच दीले (रामधाम ) पर बहुत-से साध्यों की कटिया हैं। यहीं प्रसिद्ध रामायगी वाबा रहते थे, जिनकी हाल ही में मत्य हो गई है। केशव-गढ के बाद प्रमोद-वन के फाटक में घरो। चारो श्रोर पक्ती चहारदीवारी है। श्रोर वीच में मंदिर हैं। लदमीनारायणजी के मंदिर में दर्शन किए । उसके नीचे तहरवाने में खनपर्शा की मति है । वहाँ के परकोरे पर चढ़कर दश्य देखा। मंदिर क्या है किला है। उस हरियाली का क्या वर्णन किया जा सकता है। तोतों और मोरों की तो भरमार है। फिर पश्र-जीवा पेड से भेट की। कहते हैं, इसे भेटने से निःसंतान के पश होता है, और पत्रवान के पत्र चिरजीवी होते हैं। फिर एक रामचंद्रजी के मंदिर में गए । इसके बाद विहारी-बिहासी का मंदिर देखा । फिर जानकी-क ड पहुँचे । प्राकृतिक सौंदर्य का साजात उदाहरमा यह स्थान है । नदी के बीच में श्वेत पर्वतखंड पड़े हैं, जिनमें चरण-चिह्न बने हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राम और सीता यहाँ चलते थे, तो पत्थर मोम के समान पिघल जाता था । चररा-चिह्न तीन स्थान पर हैं -- ( १ ) जानकी-कंड में. (२) स्फटिक-शिला में. (३) चरण-पाहका में (परिक्रमा में )। मळनियों और बंदरों की तो खान ही है यह देश। फिर सिरसा वन गए । परम साध बाबा रामनारायणाजी के दर्शन किए, और उनसे चार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हम्रा । खापसे मिलकर खात्मा को ऋत्यंत संतोष हुन्ना। यहाँ घनघोर जंगल हैं। फिर स्फटिक-शिला पहुँचे। ऋत्रि मिन के यहाँ जाते हुए राम-सीता ने यहीं पयस्विनी के बीच में पड़े हुए एक पत्थर पर विश्राम किया था। यहीं जयंत ने कौवा वनकर सीताजी के चोंच मारी थी। दो बहुत बड़े शिला-खंड हैं। उस पर बैठकर प्रकृति के मनोरम दश्य देखिए । शिला के नीचे खगाध जल है, जहाँ मगर चौर यहत बड़ी-बड़ी मञ्जलियाँ भरी हैं। निकट ही साध्यों की कटियाँ थीं। एक तपस्विनी ने हम लोगों को खड़ी ऋौर मीठी पत्तियाँ खिलाई । यहाँ

से फिर श्रमसुइयाजी चले । चलते-चलते बाबूपुर के तालाब पर रुके । रास्ते में बड़ा रमग्गीय दृश्य पड़ता है । पहले घना जंगल पड़ता है, फिर थोड़ी दुरु पर विस्तृत मैदान । यहाँ शोरों का बड़ा डर है । तालाब

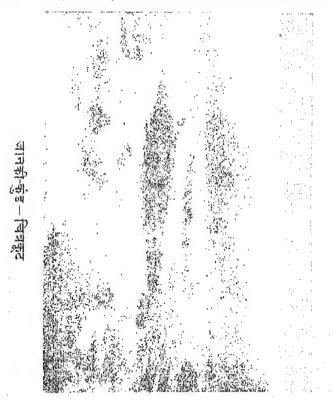

मे १-१६ मील चलने के परचात् जंगल शुरू हुआ। १ मील चलकर दो कुंड पड़े। आदमी ने बताया—"सरकार ने इन्हें नहर बनाने के सिलसिले में खुदबाया था, पर काम असंभव समसकर छोड़ दिया गया।

तब से ये ऐसे ही पड़े हैं।" थोड़ी दूर चलने पर असी नदी पड़ी ! वहाँ एक काला आनवर हम लोगों की खाहर पाकर भागा। जब एक मील द्यनसङ्या रह गया, तो सैकड़ों भरने पहाड़ से बहते और नदी में मिलते देखे। एक बड़े पत्थर पर महावीरजी खदे मिले। चौर आगे २५० सीदी चढ्कर सिद्ध बाबा का आश्रम पड़ा । वहाँ पहाड़ों का विचित्र दश्य था । तीची ज़मीन से कई सी गज़ ऊँचे समकीगा बनाते हुए पहाड़ खड़े थे। दोनो पहाड़ों के बीच नदी के किनारे हम लोग वह रहे थे। ऊपर चड़-महावीरजी की मृति थी, और ऊपर यात्रियों के ठहरने के लिये कोठरियाँ बनी हैं, वे देखीं। यहाँ एक और दश्य देखा, जो उल्लेखनीय है। सीधे खंडे पहाड़ की चोटी पर ४ शहद के छत्ते लगे थे। पहाड़ी लोग बड़ मजे में नहीं से शहद निकालते हैं । चोटी पर एक लकड़ी रखकर, उसमें नीचे लकड़ी बाँधंकर नीचे लटकते हैं—हवा में। कितना खतरनाक काम है ! यह साहस की परा काछा है। थोड़ी देर बाद खनसङ्या पहुँचे । पातक-मोचन, ऋगा-मोचक और दरिद्र-विमोचन यहाँ से दक्षिण की खोर हैं। अत्रि सुनि खोर खनसुइयाजी के दर्शन का सीभाग्य हुआ। निकट ही दत्तात्रेय, दुर्वासा, गरोश आदि की मृत्तियाँ हैं। दर्शन करके स्नान करने की सुमी। यहाँ इतना निर्मल जल है कि नीचे के पत्थर साफ दिखाई देते हैं। पहाड़ी निदयाँ तो ऐसी होती ही हैं कि कहीं घुटने-घुटने श्रीर कहीं श्रमाध जल । श्रत्यंत तीव धारा थी । जल बहुत मीठा श्रीर ठंडा । भोजन किया । भाग्य-वश १२-१३ और लोग भी शरभंगा जाने को वहीं मिल गए। बड़ा सुख हुआ। पहले तो निकट ही साधुओं की क्रटियाँ थीं. उनके दर्शन किए। वहाँ साध्यों ने केंद्र-मूल दिया। नाम पहले से सुनते थे, पर खाने का सौमाग्य ज्याज ही प्राप्त हुआ। प्रकृति ने अपने प्रेमियों के लिये कैसा प्रबंध कर दिया है। एक बात और भी हम लोगों ने देखी कि बीहड़-से-बीहड़ स्थान पर भी जहाँ मंदिर है, वहाँ पुजानेवाले जरूर बैठे भिले। हाथ रे पेट !

अस्तु, आगे बड़े। एक नाला पार किया। फिर घनघोर जंगल अनसुद्या से शुह होता है, जहाँ सब प्रकार के जानवर हैं। मंदाकिनी पार की। वह उस स्थान पर काको चौड़ी थी, और किनारे-किनार हरी

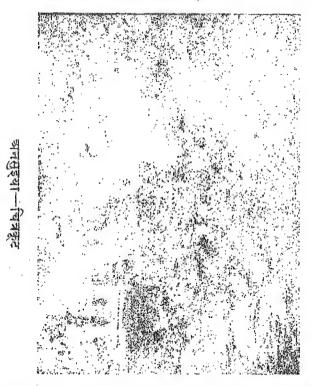

काई लगी थी। थोड़ी देर बाद घाटी (चढ़ाई) ग्रुरू हुई। मीलों की सीधी, पथरीली चढ़ाई, मगर बाह रे वहाँ के घोड़ों के सधे हुए पैर! सुगंध से परिपूर्श वायु-मंडल के मध्य होते हुए हमारी पार्टी चली जा रही थी। सब चुप थे—कभी-कभी ही निस्तब्धता भंग होती। चार-

चार कदम पर प्रकृति की ऐसी चानोखी वस्तुएँ एवं दृश्य दिखाई देते कि जिह्या बरबस खुल जाती थी। परिश्रम के कारण साँस चल रही थी. पैर भरे हुए थे—किंत हृदय की कली खिली हुई। जीवन में इतने धनघोर जंगल द्यमी तक कमी न देखे थे। भगवान की यह लीला-म्मि रही है, फिर यहाँ बालौकिक और बाबर्रानीय सींदर्घ क्यों न हो। आँखों से सोंदर्य-वान करते हम लोग वह रहे थे-हृदय प्रसन्नता से फटा जाता था। समक्र में नहीं ज्ञाता था कि ज्ञपने इस appreciation (तारीफ) को जो इतना अधिक है कि इस छोटे-से हृदय में नहीं समा सकता, कैसे प्रकट किया जाय। कम-से-कम शब्दों द्वारा तो यह असंभव था-"वह मजे दिल के लिये थे, न थे ज़बाँ के लिये।" अमरावती पहुँचे। वहाँ एक छोटा-सा फरना है, उसे अमरावती गंगा कहते हैं। वहाँ भी साथ थे। वहाँ से चडकर एक मीलों का सपाट मैदान पड़ा, जो पहाड़ की चोटी पर था। 'जम्हआई' गाँव पड़ा। 'टिकरिया' के पास एक छोटा ताल-सा पड़ा। क्या जीवन वहाँ का भी है। एक माता ने बताया — "गर्मा में जब कुत्रों का पानी सख जाता है, तो कनस्टर में छेद करके पानी भरते हैं।" पचासों स्थानों पर काडियाँ हटा-हटाकर मार्ग करना पड़ा । नीचे मैदान में पहुँचे । रेलवे के एक फाटक के निकट 'पुष्करिग्री ताल' पड़ा । उसके निकट एक बहुत प्राचीन परित्यक्त-सा संदिर था। निकट ही बिजली के तार छौर रेख की ग्रमटी थी । फाटक पार किया । डौरा गाँव जाना था । जिससे पूछो, वही 'सामने है, सामने' कह देता, खौर बास्तव में सामने था। मगर पहुँचने में १ े घंटां लग गया। पहाड़ी मार्ग जो ठहरा। गाँव में आए। खाटें पड़ी थीं. वचे खेल रहे थे, और हम' नवागंतुकों की ओर वचे और क्षियाँ देखती जाती थीं-बाबू लोग तो श्रद्धाल और भक्त होते नहीं, फिर इस गाँव में प्रयोजन ? गाँव के मुखिया के यहाँ हम लोग पहुँचे। कितने 'मेहमान-नेवाज़' गाँववाले होते हैं। काँटों से घिरा, बहत बड़ा, खुला

सहन-सा था। छप्पर, बहुत बड़ा था। हम लोगों के लिये बढ़ बाह्मण ने चार्टे विक्रवा दी । गींव के जीवन का बार्वद निया । पहाडी धीत, चाँदनी रात, असंख्य किलमिनातं तारे, स्वच्छ, बील खादारा, खीरती का मधर संगीत, डोलक की ध्वनि और बीच-बीच में 'हका हुआ, हहा हुआ।' क्या वार्नेट या रहा या-खंत में दान में द-१० चल्हे जल रहे थे, बंडों के सहारे वाटियाँ और सोजन वन रहा था, वार्ते हो रही थीं। दी-एक बातें इस गाँव के विषय में और कहना चाहता है। एक तो यह गांव पहाड़ी के बिलक्कत नीचे बसा है, और सहर या आवादी से बहुत दूर, तो भी यहाँ सब चीजें सम्ती थीं और बहुत उम्दा । वहाँ सचमच राम-राज्य है । स्त्री, पुरुषों, बच्चों स्त्रीर गाय-बसरियों तक के मुख पर स्वास्थ्य की मानक, मोलापन और पवित्रता तथा सान्विकता। दसरे, यहाँ दध डेढ़ याने सेर मिलता है। सेर-मर लो, तो डेड सेर से अधिक हैंगे। गाहा इतना कि उँगली डाल दो, तो चिपक जाय । यहां ईमानदारी है. त्रौर इसी से वरकत । सबको सुख है, सांति है, संतीप है। एक हम राहर के सभय लोग हैं - कृत्रिमता के मक्त और खोखले जीवन से युक्त । न-जाने क्या-क्या सोचते-सोचते सोए---शायद यह कि न-जाने कीन पुराय उस जन्म में किए थे, जो यहाँ तक आएं, और न-जाने कीन पाप उन लोगों ने किए हैं, जिन्हें यह सब देखने का सामास्य न होगा । सोए. और घोड़े वेचकर सोए। प्रातःकाल ३ वजे श्रापने कल के साथियों के मधर गीत से नींद खली । परमातमा, ऐसे मुख वेर-बेर दिखा ।

्रै बज हम लोग शरभंगा चल दिए। गस्ते में किर वनधोर जंगल पड़ा। उसी गाँव के एक व्यादमी को लेकर चले। उसने बताया—"यहाँ शिकार करने, विशेषकर घोर का, बहुत व्यागेज व्याते हैं।" पचासों नाल रास्ते में पड़े। कमलदहा-नदी, मंदाकिनी, भौरा-नदी व्यादि पड़ी। यहाँ के प्राचीन निवासी कोल-भील भी इसी जंगल में दिखाई दिए। मार्ग में एक स्थान पर बहुत व्यक्षिक मिक्खियाँ मिली। उन मार्गों से होकर गए।

जहाँ बहुत कम लोगों के कदम पडते होंगे। इतने धने जंगल थे कि सिवा पत्तियों के मार्ग दिखाई ही न देता था। १० वजे शरभंगा पहुँचे । पका मंदिर बना है। किले-सी चहारदीवारी छोटे मंदिर की है। उसके बाएँ श्रोर बारा है श्रोर सामने भी। नीचे कल-कल करना हुशा भारना बह रहा है। मंदिर से १-१५ मील ऊपर चढ़कर एक गफा और मंदिर-सा है। इतना भयानक, कठिन और दर यह स्थान है ( किंतु अत्यंत संदर् ) कि यहाँ कहीं १००-२०० में एक यात्री त्याता है। तभी तो इसके माहास्म्य के विषय में कहावत है - ''सों बार गंगा. एक बार शरभंगा।" पेड़ों की घनी छाँहीं और पत्थरों के विछोने। वहीं भरने में स्मान श्रीर भोजन किया । २ घंटे बाद वहाँ से लौटे । मार्ग में योड्सुखा-देवी के दर्शन किए । मोरपंख बीनते, आपस में गपराप लड़ाते उसी मैदानी जंगल के पार आए । उस दिन दशहरा था । उस गाँव के लोग घोडमखादेवी के दर्शन करने जा रहे थे। जब हम लोग प्रायः लौट चुके थे, तब एक देहाती स्त्री-बच्चों-समेत जाते दिखाई दिया । मेरे आश्चर्य करने पर उसने तपाक से उत्तर दिया—"तीनि बजे हुइहैं, लटिक ती गई है ( धप ), त्र्याजै लौटि व्यइबे, का लंकन माँ देवी हैं। जानुत्रार ससुर का करिहें ......।" वहाँ से तौटे। भीजन बना। वहाँ के लोगों ने लकड़ी-कंडे के दाम न लिए। तरकारी के लिये क्रम्इड़ा मिला, उसके भी दाम नहीं लिए। भोजन किया, श्रीर रात्रि को डोरा गाँव का फिर श्रानंद लिया ।

प्रातःकाल डोरा गाँव से चले । अपने मेज्ञवान ( अतिथि-सत्कार करनेवाला ) के बचों को कुछ दिया— बचे भी खुश और वृद्ध ब्राह्मण भी । नम्हुपाई गाँव का एक आदमी लेकर विराध-कुंड गए । वह प्राक्वितिक इंदारा-सा है । बहुत गहरा—इतना गहरा कि नीचे भूमि नहीं दिखाई देती । चौड़ा करीब एक फर्लांग होगा । बोटी-बोटी कांप रही थी, किंतु माँकने का लोभ न सँमाल सके । उसके नीचे केले के तथा और भी कई बुद्ध लगे थे । इसे कहते

हैं भगवान की माया। उस यादमी ने बताया—'इसमें बहुत-से छुने मिक्सों के हैं।' कहते हैं, एक साधु भी इसके घंदर निवास करते हैं। इसके पश्चिम दंडक-नीर्थ है। वहां में आदमी हम नोगों की लघु मार्ग (Abrupt cut ) के फेर में कांटे आदि में भर मार्ग (Unrrodden path ) ने ले गया। अमरावती पहुंचे। वहां इतना मुंदर चिड़ियां बोल रही थीं कि हम लोग वड़ी देर तक बेटे उनकी बोली मुनते रहे। फिर अनमुद्दया आए। फिर बावूपुर के ताल आए। उसके खंदर मगर के बच्चे दिखाई दिए, पर आदमी ने बताया—'पर साल इतनी झादा नदी वहीं थी कि वह इस तालाव तक पहुंच गई थी। उसके साथ ये आ गए, और अब इसी में हैं।' सिरसा (शुंगार) वन होते हुए धर्मशाले आए।

राम-श्राय्यः — यह भी प्रसिद्ध स्थान है। एक बार राम-सीता ने राजि के समय यहीं निवास किया था, क्योंकि वन में विचरते दूर तक ब्या भए थे — राजि हो गई थी, ब्यार पर्या-कुटी दूर थी। इसके नामकर्या का यहीं कारणा है। एक वड़ी शिला पर दो प्राणियों के सोने के दो चिह्न वने हैं — बीच में धनुष का निशान।

खाब चित्रकृष्ट के ज्यास-पास की ज्यान्य दर्शनीय तथा ज्यावश्यक वस्तुणें लिखका में यह वर्णन समाञ्च करता है। ज्यास-पास के तीर्थ ये हैं—

वालमीकि-आश्रम—एक तो सीतापुर हो में है, और दूसरा कामतानाथजी से १४-१६ मील दूर लालपुर पहाई। पर स्थित बछोई गाँव में।

राजापुर—यह याच्छा करवा है। सीतापुर से २४-२५ मील होगा। यसुना के किनारे एक ऊँचा, पक्का गोस्वामी तुलतीदासर्जा का मंदिर बना है। गोस्वामीजी वा जन्म यहीं हुन्या था। उनकी हस्त-तिखित रामायण का स्ययोध्या-कोड स्त्रन भी एक महानुसाय के पास है। चित्रकृट का धार्मिक महत्त्व चरयधिक है। यहाँ, कहते हैं, प्राप्तः ३६०० मंदिर होंगे । भगवान् रामचंद्रजी ने वस्वास की अवधि के १२ वर्ष यहीं विताए थे । यह पर्वतीय रससीय स्थान है, जहाँ सदा से ऋषि-मनियों

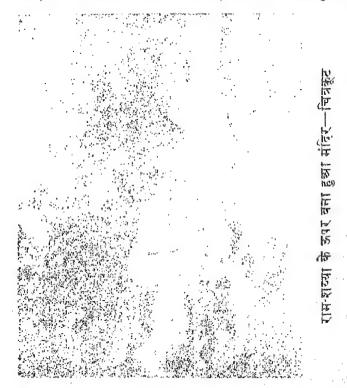

ने निवास किया है। जी० आई० पी० की एक शाखा मानिकपुर होती हुई इधर आती है। दूसरी लाइन कानपुर से बाँदा आती है, जिससे हम लोग आए थं। बाँदा में गाड़ी बदलना पड़ती है। चित्रकृट में सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध स्थान कामतानाथ (कामद निवास कामतानाथ कामताथ का

ही 'चित्र' ( अनेक रंग-बिरंगे ) + 'क्र्ट' ( पहाइ-पहाईा ) से हैं। सिल-भिल रंगों के फुल-पत्तियाँ, जड़ी-बूटियों तथा पत्थर यहाँ मिलते हैं। चित्रकृट में मुख्य गांव सीतापुर ही है। पयस्थिनी यहां की प्रसिद्ध नदीं है — ( पय=दूध ) + ( स्विनी-बहनेवाली )। राजापुर के निकट यह यमुना में मिल गई है। इसे मंदाकिनी भी कहते हैं। स्वास्थ्य के विचार से यहाँ की जल-वायु अत्यंत सेट्र और लाभग्रद है।

भगवान राम सीतापुर ही में पर्याकुटी बनाकर रहे थे। नदी के दोनों खोर उच भवन खोर मंदिर बने हैं। कहते हैं, यहाँ २४ घाट हैं— हो सकता है। किंतु चार घाट बहुन प्रसिद्ध हैं— रावव-प्रयाग, कैलास-घाट, राम-घाट खोर वृतकृत्या-घाट। यहां के मेले भी प्रसिद्ध हैं। चैंत्र की रामनवमी खोर कार्तिक में दिवाली पर, खमावस खोर प्रहण की तिथि पर यहाँ बड़े मेले होते हैं। यों तो सदा ही यात्री खाते-जाते रहते हैं। शरत-पूर्णिमा पर दमे के रोगी इतने खिक खाते हैं कि हो, ४) सेर तक द्व बिक जाता है, क्योंकि दवा द्व में ही दी जाती है।

यहाँ परिक्रमा करने का नियम है । भरतजी ने जो पाँच दिन में परिक्रमा की थी, वह इस प्रकार है---

- (१) सीतापुर से कामतानाथ की परिक्रमा २०७ मील । (पहला दिस)
- (२) सीतापुर से कोटितीर्थ, देवांगना, सीता-रसोई, इनुमान्-घारा आदि, प्रायः १२ मील । (दूसरा दिन )
- (३) सीतापुर से केशवगढ़ प्रमोद बन, जानकी-कुंड, सिरसा बन, स्फटिक-शिला और अनसुइया, प्रायः १२ मील । (तीसरा दिन )
- (४) व्यनसुङ्या या बावू पुर से कैलाम आदि होता हुआ गुप्त गोदावरी, आयः १० मील । (चौथा दिन)
- ( ४ ) चौवेपुर ( गुन्त गोदावरी देखकर यहाँ रहे )— भरत-कृष और राम-शय्या होता हुआ सीतापुर वापस, प्रायः १२ मील । ( पाँचवाँ दिन ) ।

हम लोगों ने दशहरे की खुड़ियां वहां विनाई, और ६ वजे सावकाल को वहां से चलकर करवी-स्टेशन पहुँचे। यद्यपि २ वजे रात्रि की गाई बहां से चलती है, पर वहाँ जानवरों और चोर-डाकुओं के डर में जल्दी ही ब्याकर स्टेशन पर पड़े रहे। ४ वजे प्रातःकाल बींदा पहुँचे। माई बदलना थी—६ वजे गाई। पर वैंट, और १० वजे कानपुर ब्राए। वह उतरे—गेग स्नान करने गए। २ बजे की गाड़ी से वहां से चले, और ४ वजे सार्यकाल की लखनऊ पहुँच गए।

## युक्त प्रांत के कुछ अन्य दर्शनीय स्थान ये हैं -

लंडोंग—( ७,४५६ फीट) यह सस्रा से थोड़ी वर पर विज्ञण-पूर्व में स्थित देहराइन-ज़िले में हैं। यहाँ योरविथनों तथा ऐंग्लो-इंडियन कोगों की काफी वस्ती है। यहाँ उनका सैनीटोरियम भी है। बीप्स-ऋतु में काफी लोग यहाँ ऋति रहते हैं।

लेंसाडीन—यह नगर गड्याल में है, और अँगरेज़ी सेना का हेड-कार्टर है। यहाँ का दरय मुंदर है। यहां से चारों ओर का दिमाच्छादिन पर्वत-दृश्य भी यहा चित्ताकर्षक है। कोट्झारा तक तो रेल जाती है, और कोटहारा से मोटर और लॉरियाँ यहां तक आर्ता हैं। यह दूरा प्रायः २६-२० सील की होगी। यहाँ दो अक-बँगले भी हैं। यहां चीते और शेर का शिकार अच्छा है।

चकराता — यह स्थान पिकनिक्स और इक्सकर्शन के लिये अच्छा है। अति सुंदर प्राकृतिक दश्यों तथा स्वास्थ्य-वर्धक जल-वायु और अधनी सुंदर स्थिति के लिये यह स्थान प्रसिद्ध हैं। वहराहुत से ४-५ घंटे में मोटर यहां पहुँचा देती है। सहारनपुर में भी ७-३ घंटे का मोटर का माने हैं। यह स्थान कालसी के उत्तर में है। मार्ग में अध्यत सुंदर दश्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भी अँगरेज़ी सेना रहती है। यहाँ में हिमाजय का वर्जाला दश्य चारो और का बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यह स्थान समुद्र-तट से ७,००० फीट ऊँचा है। यह भी देहराहुत-ज़िले में है।

.

## कछ विद्वानों की सम्मतियाँ—

प्रोफोसर श्रीधरसिंहजी एम् ए, लेक्चरार गवर्नमेंट इंटर-भीजिएट कॉलेज, फैजाबाद— 'प्राचीन काल से ही हमारा साहित्य हमें अपने भीतर की ही सेर करने की शिक्ता देता आया है। बाह्य संसार से हमने परिचय की आवश्यकता ही नहीं समभी। कदाचित यही कारण है कि हमारे यहाँ यात्रा संबंधो पुस्तकें बहुत कम हैं। देश-प्रेम के नारे लगाकर हम बालकों में वह पुनीत भाव भरना चाहते हैं। किंतु जिस देश को उन्होंने देखा नहीं, जिसका बास्तविक स्वरूप ही उनके सामने नहीं है, उसके प्रति सच्चा प्रेम हो ही कसे सकता है श्रे खतः इस बात की आवश्यकता है कि हमारे नवयुवकों के सामने देश के रमसीय प्राकृतिक दश्यों तथा ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों का मुद्द वर्गान रक्का जाय, जिसे पड़कर उनके हृद्य में उन स्थानों से परिचय पाने का उत्साह बढ़े। अस्तु।''

''टंडनजी की पहाड़ी यात्राओं के वर्णन से उस उद्देश्य की बहुत कुछ पूर्ति हो जाती है। यात्रा-प्रेमी होने के साथ-साथ आप एक कुशन कावि तथा चित्रकार भी हैं। अतः कोई भी मर्मस्पर्शा दश्य आपकी दृष्टि से बच नहीं सका है। जहाँ शब्द-चित्र पर्यात नहीं समभा गथा, वहां कैमरा से काम लिया गया है। अतः पाठकों के सम्मुख यात्रा का एक सजीव चित्र-सा खिंच जाता है। अनेक तीथों के वर्णन होने के कारण यह पुस्तक साधारण पाठकों के अतिरिक्त तीर्थ-यात्रियों के निये भी उपयोगी है। आशा है, हिंदी-माणी जनता इसका समुचित आदर करेगी।''

साहित्यमभैज्ञ पं० रामचरित्रजी पांडेय एम० एल्० ए०—
"सुंदर हश्य के लिये कितने ही चित्र इमारे हृदय पर बनते और

मिटते रहते हैं, परंतु टंडनजी-ऐसे भावुक पुरुष व्यपने हृद्य पर खिंचे हुए चित्रों को यों ही मिटने देना कब सहन कर सकते थे। उन्होंने यह पुस्तक जिसे एक वर्णानासक व्यन्वम् कह सकते हैं, रचकर उन चित्रों को सामूहिक तथा स्थायी रूप दे दिया, जिनका व्यनुभव उन्होंने व्यपनी यात्राव्यों में किया है। पहाड़ी स्थानों का विवरण बड़े ही सुचार रूप से दिया गया है। देखने योग्य कोई भी बात छोड़ी नहीं गई। भाषा मधुर, सरल तथा चलती हुई है। वर्णान-शैली बड़ी ही रोचक है। इस पुस्तक को पढ़ने पर तो पहाड़ी स्थानों की स्थिति का पूरा ज्ञान हो ही ज्ञाता है; परंतु इसकी उपयोगिता उन स्थानों की यात्रा करनेवालों की तो पूर्ण रूप से सुग्ध ही कर लेगी।

'वालक'-संपादक आचार्य रामलोचनशरणजी—'आपकी पुस्तक, जिस विषय पर वह लिखी गई है, वही सुंदर निकली है। उससे संयुक्त प्रांत के पहाड़ी प्रदेशों एवं दर्शनीय स्थानों की यात्रा करनेवालों के लिये उन स्थानों से परिचित एक मित्र तथा मार्ग-प्रदर्शक के उपभाव की पूर्ति हो जाती है, यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं। दश्यों तथा घटनाओं का कहीं-कहीं ऐसा सजीव वर्णन आया है कि पाठक को पहने से तस्मयता आ जाती है।

डॉ॰ पी॰ एन॰ शर्मा एम॰ डी॰ (रोम), टी॰ डी॰ डी॰ (वेल्स), पी॰ एम॰ आर॰ (रोम) इत्यादि मुवाली-सैनी-टोरियम—"संसार में यात्रियों और अमण करनेवालों की सुविधा के लिये अगरें जी में टॉमस कुक और बेंडकर इत्यादि लेखकों द्वारा लिखी अनेक पथ-प्रदर्शक पुस्तकें (Guide Books) मिलेंगी। किंतु भारत-वर्ष में, जो विभिन्न सौंदर्श की खान है, और जहाँ प्राचीन इतिहास महत्त्व-पूर्ण होने के कारण अनेक देखने के स्थान हैं, ऐसी पुस्तकों की कमी है। यह सब है कि भारतवासी भारत के बाहर के देशों में बहुत कम अमण करते हैं। लेकिन भारत की अपेक्षा किसी दूसरे देश में

इतने गरीय यात्री एक स्थान से दसरे स्थान पर जाने न मिलेंगे। भारतवासी बाएते धर्म में अफिन रखने के कारण नीर्थ-स्थानों के दर्शन करना अपना परम सौमान्य सम्मते हैं । बाह अपने लक्ष्य तंक पहुँचने के लिये किननी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, उन्हें सहर्प र्स्वाकार है। अगर हम भारतवर्ष का नक्या आन में देखें तो तीर्ध-स्थान हमें सहर दिवारा में रामेश्वरम ने उत्तर में हिमालय पर स्थित वदरीनाथ तक मिलेंगे। इनमें हर तीर्थ-स्थान अपनी जगह अपना महत्व रखता है। अँगरेज़ी पुस्तकों के व्याख्यम से जान होता है कि योग्य में किसी. भी नवयुवक की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं समभी जाती थी. जब तक कि वह योर्प में भूमरा कर दूसरे नागरिकों से व उनकी सम्वता के संपर्क में न खाया हो । किंत भारत में उस मनुष्य का जीवन सार्थक समक्ता जाना था. जो मुख्य तीर्थ-स्थानों के दर्शन वर खाया हो । खम्त । श्रीलदर्भीनारायगा टंडन की इस पुस्तक में संयक्त प्रांत के पहाड़ी मागों के सहित पहाड़ी तीर्थ-स्थानों का विस्तृत वर्णन हम लोगों की पुरानी चाह व कमी की पृति करता है। श्राप उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें भ्रमण करने का नशा-सा चढ़ा रहता है, और जो साथ-हा-साथ प्रकृति की संदरता का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। जात होता है कि पहाई। प्रांतों से आपको विशेष प्रम-सा है । आपकी पहाड़ी यात्रा हरिहार से आरंभ होकर चित्रकट का वर्णन कर समाप्त होती है । जो कुछ आपने लिखा है, वह सबयं अनुभव से लिखा है। प्राकृतिक मोदर्ग के अतिरिक्त ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्त्व की सुगंध भी है। कैसे-जैसे आपकी पुस्तक पहुत जाइए, लगता है, स्वयं यात्रा :करते जा रहे हैं। किसी-किसी भाग का तो आपने इतना विस्तृत वर्णन किया है कि पहने से जात होता है. मानो हम भी उनके फ़ोल ( Party ) में से एक हैं। इस पुस्तक से इन पहाड़ी आगों पर घमने की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को बहुत सुविधा मिल सकती है। हर स्थान में कौन-कौन-सी जगह देखने योग्य है, और मार्ग में किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, यह इसे पढ़ने से सहज में ही मालूम पड़ जाता है। जिस प्रकार लेखक ने अपनी यात्रा के प्रत्येक पद का आनंद उठाया है, उसी प्रकार मैंने उनकी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ट से मनो-रंजन किया है।"

श्रीनरोत्तमदासजी कक्कड़ तह्सीलदार—''पुस्तक बहुत रोचक और उपयोगी है। आपका उद्योग सराहनीय है। काग़ज और छपाई अति उत्तम है। पुस्तक अपने ढंग की निराली है। इससे यात्रियों को बहुत लाभ हो सकता है।''

प्रसिद्ध नाटककार पंडित गोविंदबल्लभजी पंत—"श्रापका पुस्तक सुंदर है, केवल कागज़ के श्रभाव ने हाफटोनों का रूप खुलने नहीं दिया। यदि फोटो को देखकर रेखा-चित्र बनते, तो उनके ब्लॉक इसी कागज़ पर भी साफ खिल उठते।"

This is to be welcomed as an attractively got-up pilgrim's guide to important places of pilgrimage in Northen India. The conception, plan and execution of this work are due to the experiences of Mr. L. N. Tandan, a noted educationist and poet of Lucknow. A descriptive book, as it is, was a great desideratum and the necessity of a book of this type was keenly felt by the tourists and travellers. Besides, serving as a pilgrim's guide, the book creates an inquisitive interest in the minds of the general reader about the several sites of historical, mythological and religious importance. Moreover, the descriptions are remarkable for their lucidity, simplicity and vividness and the book as a whole appears to be the first of its kind. The author deserves our congra-

rulations for having removed our want of such a

Acharya (Dr.) Tulsidas Goswami, M. A. B. T. B. L. Ph. D. Kabya-Byakaran-Jyotish—Bedanta Tirtha, Calcutta (Bengal)

I have read with great interest Mr. L. N. Tandon's book entitled "নুদ্র মান কা সংখ্যা আল"
It presents a very interesting and exhaustive description of sacred and other places situated in the hills of Northern India. Mr. Tandon, as a traveller, must have studied the places very minutely as is evident from the thoroughness with which he has given description of the various places. The book makes a delightful reading coming as it does from the pen of a literary artist.

Y. G. Shrikhande.
B. Sc. M. B. B. S. T. D. D. (Wales)
Medical Superintendent

"I have gone through your book with great pleasure and profit to myself, and will keep it as my guide when, if ever, I do that ( यहिकाश्रम ) trip.

It undoubtedly fills a long-felt want in Hindi literature and I congratulate you on doing it so well"

M. D. (Hons) M. C. H. M. Lecturer, King George V Med. College Lucknow.

गुरुकुल-विश्वविद्यालय काँगड़ी के आचार्य प्रियन्नतजी— 'संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ' नामक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक उत्तम है, रोचक है। पर्वत-यात्रा करनेवाले यात्रियों को यह पुस्तक पथ-प्रदर्शक का काम देगी। स्थान-स्थान पर संस्थाओं, मंदिरों और तीर्थ-स्थानों के वित्र देकर पुस्तक की उपादयता और भी बढ़ा दी गई है।

ऐसी पुस्तकें हिंदी-साहित्य की शोभा बढ़ानेवाली हैं।